### ॥ संतवानी ॥

संतवानी पुत्तक-माला के छापने का श्रभिप्राय जगत-प्रसिद्ध महात्माश्रों की वानी सौर ठपदेश को जिन का लोप होता जाता है वचा लेने का है। जितनी बानियाँ हमने छापी हैं उन में से विरोप तो पहिले छुपी ही नहीं थोँ धौर जो छुपी थीँ सो ऐसे छिद्ध श्रौर वेशोइ रूप में या चेपक धौर पुटि से मरी हुई कि उन से पूरा लाभ नहीँ ठठ सकता था।

हमने देश देशान्तर से बढ़े परिश्रम धौर ध्यय के साथ हस्तिविखित दुर्वभ ग्रन्थ या फुटकल शम्द पहाँ एक मिल सके ध्रसल या नक़ल कराके मँगवाये। भर-सक तो पूरे ग्रन्थ छापे गये हैं धौर फुटप्टर शन्दों की हालत में सर्व साधारण के उपकारक पद चुन लिये हैं । प्रायः कोई पुस्तक विना पो जिपियों का मुक्तायला किये धौर ठीक रीति से शोधे नहीं छापी गई है धौर किंडन धौर धानूठे ग्रन्थों के पार्य धौर सकेत , फुट नोट में दे दिये हैं । जिन महास्मा की बानी है उनका जीवन-परिग्र भी साथ ही छापा गया है धौर किन भक्तों धौर महापुरुषों के नाम किसी बानी में धाये हैं जनके गुत्तान्त धौर छातुक सचेप से , फुट नोट में लिख दिये गये हैं।

दो धन्तिम पुस्तकें एम पुस्तक-माला की धर्यात् सतवानी संग्रह भाग १ ( सास्ती ) श्रीर भाग २ ( शन्त ) एप पुर्का, जिनका नमूना देख कर महामहोपाष्ण्य पं॰ सुधाकर दिवेदी बैकुंठ-वासी मे गर्गद होयर पहा या—"न भूतो न भाविष्यति"।

पूछ शत्को शाँर शहितीय पुस्तक महात्माशों और विद्वमानों के वचनों की "लोक परली हित्रकारी" नाम की गय में सन् १६१६ में छुपी है जिसके विषय में श्रीमान् महाराजा काशी नरें में जिस्सा है—"वह उपकारी शिषायों का श्रचरजी सम्रह है जो सोने के तोल सस्ता है"।

पाठक महारायों की सेवा में पार्थना है कि इस पुस्तकमाला के जो दोप उनकी दृष्टि में था उन्हें इमको हुपा फरके लिस भेजें जिससे वह दूसरे छापे में दूर कर दिये जावें।

हिन्दी में चौर भी यन्त्री पुस्तकें छुपी है जिनमें प्रेम कहानियों के द्वारा शिक्षा बतलाई गा है। उनके नाम चौर दाम सूची से, बो कि इस पुस्तक के छत में छुपी है, देखिये। सभी हाल में क्वीर बीवक चौर अनुराग सागर भी छापी गई है जिसका दाम क्रमशः ॥) और १) है।

मैनेजर, वेलवेखियर खापाखाना,

इलाइाबाद

# सूचीपत्र शब्दौँ का

| शब्द्                      |         |     |        | वृष्ठ |
|----------------------------|---------|-----|--------|-------|
|                            |         | श्र |        |       |
| श्रपने देखि रहु मन जानि    | • • • • | *** | •••    | ₹¤    |
| श्रपने मन महँ सुमिरहु नाम  | •••     | *** | ***    | પૂર   |
| श्रव कुछ नाँहि गति कहि जात | •••     | 40> | •••    | Ä8    |
| श्रव की वार तारु           | ••• ,   | *** | ***    | ¥     |
| श्रद्य जग पद्यो धूमा धाम   | •••     | *** | •••    | 38    |
| थव मन नाँहि कतहूँ जाय      | ***     | *** | •••    | १०३   |
| श्रव मन वैठि रहु चौगान     | •••     | *** | ***    | 22    |
| श्रव मन भयो है मस्तान      | •••     | *** | ***    | ६२    |
| एव मन मंत्र साँचा सोइ      | •••     | ••• | ***    | १७    |
| श्रव मन रहह थिर            | ***     | *** | •••    | £4    |
| श्रव में कहीं का गति तोरि  | •••     | *** | ***    | ११२   |
| श्रव में तुमसे इंस्ति लगाई | ***     | 111 | •••    | १२२   |
| श्रव मोरि मन् ले           | ***     | ••• | •••    | ६     |
| श्रव सुनि लीजै             | •••     | *** | ***    | १२२   |
| श्रमृत नाम पियाला पिया     | •••     | 444 | ***    | 38    |
| श्ररी प नैहर डर लागै       | ***     | *** | •••    | ΞŞ    |
| श्ररी पु मैं तौ वैरागिन    | ***     | ••• | •••    | Z0    |
| श्ररी मैं खेलों रिफाग      | •••     | *** | ***    | GI    |
| श्ररी मैं तो नाम के रँग    | •••     | *** | ***    | 3     |
| श्ररी मोरे नैन भये         | ***     | ••• | •••    | २     |
| श्ररे मन श्रनत्            | •••     | 494 | ***    | इप्ट  |
| श्ररे मन श्रवहुँ           | •••     | *** |        | 38    |
| श्ररे मन भजहु              |         | ••• | •••    | ३४    |
| श्ररे मन रहहु थिर ठहुराय   | •••     | *** | ***    | ઇઇ    |
| श्ररे मन रहहु चरन तेँ लाग  | •••     | *** | ***    | २ष    |
| श्ररे यहि जग श्राहके       | ***     | *** | بر ۵۰۰ | ξo    |
| श्रसाढ़ श्रास्ति           | •••     | *** | •••    | ६३    |

| शब्द                        |       |            |     |       | पृष्ठ       |
|-----------------------------|-------|------------|-----|-------|-------------|
|                             |       | <b>इपा</b> |     |       |             |
| श्राइ जग काहे मन वौराना     | •••   |            | ••• | •••   | ર્દ         |
| <b>ग्रानॅद</b> के सिंध में  |       |            | • • | •••   | १२०         |
| श्रापु काँ चीन्हें नहिँ कोई | •••   |            | ••• | •••   | પૂર         |
| श्राय के भगरा लायो रे       | ***   |            | ••  | ***   | <b>ಜ</b> ೪  |
| श्रारति श्ररज लेहु          |       |            | ••  | •••   | पु७         |
| श्रारति कवन तुम्हारी        |       |            | •   | •••   | y0          |
| श्रारति गुरु गुन दीजै       | •     |            |     | •••   | पूर्        |
| श्रारति चरन कमल को          | • • • |            | ••• | •••   | ٩×          |
| श्रारित सतगुरु समरथ क्रकॅ   | ••    |            | •   | •••   | પૂદ્        |
| श्रारति सतगुरु समस्य तोरो   | ••    |            | ••  | •••   | પુદ્        |
| श्रारति सतगुरु साहेव        |       |            | ••• | •••   | પૂદ્        |
|                             |       | उ          |     |       |             |
| उनदी सेाँ कहियो             |       |            | ••• |       | १           |
|                             |       | •          | ••• | •••   | ,           |
| £ 6                         |       | पु         |     |       |             |
| ए प्रभु में कुछ जानि न      | ***   |            | *** | •••   | દર          |
| प मन जोगी करहु यिचारा       | •     |            | •   | •••   | ३६          |
| प मन निरिष ले ठहराइ         | •••   |            | •   | •••   | १५          |
| ए मन मंत्र लीजे छानि        | ••    |            | *** | ***   | १्र         |
| प सिव श्रव में              | •••   |            | ••  | •••   | ६           |
| पटु मन गोट छोट न होड        | •••   | _          | ••  | •••   | ટફ          |
|                             |       | ऐ          |     |       |             |
| ऐसे सॉई की मैं              |       | •          |     |       | १०६         |
|                             | ·     | न्ती       | ••• | •••   | 104         |
| -`                          |       | स्त्रा     |     |       |             |
| श्रोग फिनिर करि फरके        | ••    |            | •   | •••   | 80          |
| श्रामर यहिंग ने पैही        | ٠     |            |     |       | ૭૭          |
|                             |       | क          |     |       |             |
| कति को रीति सुनहु रे भाई    |       | ••         |     |       | 20          |
| क्षीन को देगि परित          |       |            |     | ••    | ३६          |
| यति महँ कठिन विवादी माई     | ***   |            | ••  | •••   | 32          |
| दम्हें गया मुरली            |       |            | •   | • • • | <b>११</b> ३ |
| •                           |       |            | ••• | •     |             |

| शब्द                                                   |       |          |       | वृष्ठ       |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------------|
|                                                        |       |          |       | ६२          |
| का तकसीर भई                                            | ***   | 164      | • • • | 88          |
| काया कैलास कासी                                        | ***   | •••      | ~**   | હક્ષ        |
| काया सहर कहर                                           | **7   | •••      | •••   | y.e         |
| केतिक व्भ का श्रारति                                   | •••   | ***      | •••   | 20          |
| कैसे फाग खेलाँ यहि नगरी                                | •••   | 100      | ***   | ७२          |
| कौनि विधि खेलौं होरी                                   | •••   | •••      | •••   | G.          |
|                                                        |       | ख        |       |             |
| खेलहु वसंत मन                                          | 4=4   | ***      |       | ६५          |
| खेलहु मनुवाँ तुम                                       | •••   | •••      | ***   | ६७          |
| खेल मगन हैं होरी                                       | ***   | ••¢      | •••   | ওই          |
| 7                                                      |       | ग        | ,     |             |
| गक निकसि बन जाह                                        | •••   | •••      | •••   | Йo          |
| गगरिया मोरी                                            | 499   | ***      |       | ઇ૭          |
| • • • • •                                              |       | च        |       |             |
| चरनन तर दियो माय                                       | •••   | ***      | ***   | ٣٤          |
| चरन पे में वारी तुम्हारी                               |       | ***      |       | 388         |
| 411 1 1 1 1 1 1 1 1                                    |       | <b>ज</b> |       |             |
| जग की रीति कहा                                         |       | VI.      | ***   | ११७         |
|                                                        | ***   | •••      | ***   | १०४         |
| जग दै पीठ दृष्टि वहि लाव                               | • • • | • • •    | •••   | २१          |
| जग विनु नाम विर्था जानु                                | ***   | ***      |       | กักั<br>27  |
| जग <b>में</b> वहुत विवादी भाई<br>जब तेँ देखि भा मस्तान | •••   | ***      | •••   | કર          |
| जब ते दाल मा मस्तान<br>जब तेँ लगन लगी री               | ***   | ***      | •••   | ६२          |
| जब मन मगन भा मस्ताना                                   | ***   | ***      | •••   | 88          |
| जस धृत पय में बासा                                     | ***   | ••       | •••   | цo          |
| जा के लगी श्रनहद तान हो                                | •••   | •••      |       | ક્ષ્        |
| जागह जागह श्रवरन                                       | •••   | •••      |       | ६१          |
| जापर भयो राम द्याल                                     | ***   | •        |       | <b>१</b> २० |
| जापर नया राम प्रपाल<br>जिन के रसना भै नाम श्रधार       | ***   | ***      | ***   | પૈક         |
| जो कोई घरहि वैठा रहे                                   | ***   | •••      |       | 50          |
| जो कार वराह पठा रह<br>जोगिनि भ <b>इउँ</b> श्रँग        | •••   | •••      | •••   | ક           |
| जोगिया भँगिया खवाइल                                    | •••   | 141      | ***   | છ           |
| जो पे भक्ति कीम्ह जो चहै                               | •••   | ***      | , • • | र११         |
| भा न साधानात्रभा पद                                    | 411   | •••      | ***   | 171         |

शब्द

| 4-4                                                         |            |            |                |                |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| समिक चढ़ि बा                                                | ৰ <b>ঁ</b> | <b>শ্ব</b> |                | <b>S</b> £     |
| बोरि पोढ़ि लाय                                              |            | <i>₹</i>   | ***            | ··· 2          |
|                                                             |            |            | ***            |                |
| तिज के विवाद कर                                             | <b>.</b>   | a          |                | <b>११</b> ६    |
| 24 4 Et Et                                                  |            | ••         |                |                |
| तुम ते कान के                                               | ••         | •          | ***            |                |
| वस वे का 🗝                                                  | ••         | •          | ••             | K8             |
| धुम ते निचन                                                 | ***        | •          | ••             | ··· fos        |
| तुम सो औ⇒ `                                                 | •••        | ••         | •              | द्रह           |
| ध्रम सा गर                                                  | ***        | ••,        | •              | *** =          |
| विभ सी क्लान्ट्र २                                          | •••        | •••        |                | ··· o          |
| वमही सी चिन                                                 | •••        | ***        |                | *** =          |
| अस्टरी मन                                                   | •••        | ***        |                | <b>१</b> १६    |
| र्वे गगन मँहल                                               | •••        | •••        |                | 8=             |
| **                                                          | ••,        | •••        | •              | •• १०१         |
| <del>:}}</del>                                              | _          | •••        | •              | ·· <b>१</b> २२ |
| वीनवा सम श्रीर                                              | Ę          | •          | ••             | • ३३           |
| अगया ह्या ५                                                 | •••        |            |                |                |
| इनियाँ रोह रोह                                              | •••        | •••        |                | •              |
| देशि के श्रवरच                                              | •••        | •••        | •••            | १०६            |
|                                                             | •••        | •••        | •••            | Eo             |
| मइहरवां श्राय                                               | _          | •••        | 100            | fog            |
| मिरि कार्य अप                                               | न          |            | •••            | રફ             |
| नेहि त्रावे नेहि जाह<br>नेहि त्रावे नेहि जाह<br>नेहि सरमावह | •••        | •          |                |                |
| नाम हो 🗝                                                    | •••        | ***        | •••            |                |
| नाम की को करि खके<br>नाम विमा में जन्म                      | •••        | •••        | ٠.             | ñ¤<br>g        |
| नाम कि -                                                    | •••        | •••        |                | 36<br>00       |
| **************************************                      | ***        | •••        | •••            |                |
| निमय है के                                                  | ***        |            | ••• १०         |                |
| गैनन वेधि क्या                                              | •••        | ***        |                |                |
| ाज ध्या                                                     | ••         | ***        |                |                |
| •                                                           | ••         | •          | -              | ī              |
|                                                             |            | •••        | य <b>्</b>     |                |
|                                                             |            |            | *** <b>3</b> ¥ |                |

|                                       | सूचीपः | <b>T</b>    |            | ų              |  |  |  |
|---------------------------------------|--------|-------------|------------|----------------|--|--|--|
| चार्ट                                 |        |             |            | वृष्ठ          |  |  |  |
| शब्द                                  |        | <b>AD</b> # | 4.64       | 30             |  |  |  |
| तैत निरखि छुबि<br>नैहर सुख परि        | •••    |             | ***        | Ę=             |  |  |  |
| नहर कुल पार                           | <br>ਧ  |             |            |                |  |  |  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        |             |            |                |  |  |  |
| पपिहै जाय पुकारेक                     | ***    | •••         | ***        | <b>११</b> ४    |  |  |  |
| प्रभु को हृद्य खोज                    | •••    | ***         | •••        | २२             |  |  |  |
| प्रभु जी अब मैं कहीं सुनाई            | ***    | ***         | •••        | १०१            |  |  |  |
| प्रभु जी कहैं। में कर जोरि            | 444    | •••         | 444        |                |  |  |  |
| प्रभु जी मन काँ जानत रहिये            | ***    | •••         | ***        | १०२<br>००८     |  |  |  |
| प्रभु जी नाहिँ कछु                    | •••    | ***         | 40=        | ११६            |  |  |  |
| प्रभु जी मैं तौ                       | ***    | •••         | ••         | ११             |  |  |  |
| प्रभु में का प्रतीत                   | ***    | ***         | ***        | ११४            |  |  |  |
| प्रान पहुँ श्राइ                      | •••    | •••         | <b>***</b> | 80             |  |  |  |
| पिय को देहु मिलाय                     | •••    | •••         | •••        | १२             |  |  |  |
| पिय तेँ भेट कराषडु                    | •••    | •••         | •••        | 8              |  |  |  |
| पिय तें रहु लौ लाय                    | •••    | •••         | ***        | द्रर           |  |  |  |
| पिय सँग खेली री                       | ***    | • • •       | •••        | <b>હરૂ</b>     |  |  |  |
| पैयाँ पकरि में लेडँ                   | •••    | ***         | ***        | Ł              |  |  |  |
| पैयाँ परि मैं हारिजँ                  | •••    | •••         | •••        | ૨              |  |  |  |
| पंडित काद करे पंडिताई                 | ***    | ***         | ***        | £\$.           |  |  |  |
|                                       | ;      | व           |            |                |  |  |  |
| वपुरा का गुनि गुनि                    |        | •••         | • • •      | ઇક             |  |  |  |
| बरनि न श्रावै मोहिँ                   | •••    | ***         | ***        | ११३            |  |  |  |
| विनती करीं कर जोरि                    | •••    | ***         | •••        | पूष            |  |  |  |
| विरिक्त के कपर                        | ***    | •••         |            | 81             |  |  |  |
| वूसो राजा वूसी राव                    | •••    | •••         | ***        | १०७            |  |  |  |
| वारे करे गुमान न कोई                  | ***    | •••         |            | <b>.</b><br>२१ |  |  |  |
| वौरे त्यागि वेहु गफिलाई               | • • •  | •••         | ***        | पृश            |  |  |  |
| षोरे नाम भज्ज मन जानि                 | ***    | ***         |            | 44             |  |  |  |
| बोरे मते मंत्र सुन सो                 | •••    | •••         | 3**        | ४=             |  |  |  |
| AL MI 43 BA 121                       | ••     | •••         |            | •              |  |  |  |
|                                       |        | भ           |            |                |  |  |  |
| भक्त दूलनदास रहु सदा                  | ***    | •••         | ***        | <b>१</b> २६    |  |  |  |
| भक्त देवीदास मन नाम                   | •••    | 444         | ***        | १२६            |  |  |  |

| शब्द                                      |          |          |     | पृष्ठ      |
|-------------------------------------------|----------|----------|-----|------------|
| भक्त देवीदास मन राखहु                     | •••      | •••      | ••• | १२५        |
| भक्त देवीदास मन सदा                       | •••      | ***      | ••• | १२६        |
|                                           | 1        | <b>न</b> |     |            |
| मगन हुँ खेल री होरी                       | •••      | •••      | ••• | 9=         |
| मन गहु सरन                                | •••      | •••      | ••• | ઇર         |
| मन गुरु चरन धरि रहु ध्यान                 | ••       | 102      | *** | १४         |
| मन तन काँ खाक जानु                        | ••4      | •••      | *** | <b>E</b> 3 |
| मन तुम का श्रौरिह समुभावह                 |          | ***      | ••• | २३         |
| मन तुम भजी रामे राम                       | 444      | ***      | *** | १२४        |
| मन ते पियत पिये नहिँ जाना                 | ••       | ***      | ••• | БÃ         |
| मन महँ नाम ही भिन                         | •••      | •••      | *** | ३०         |
| मन महँ राम रमे                            | •••      | •••      | ••• | પુરૂ       |
| मन में जेहिँ लागी जस भाई                  | 4.       | ***      | ••• | २०         |
| मन में जैहि लागी तेहि लागी है             | <b>t</b> | •••      | *** | पूर्       |
| मन रहु स्त्रासन मारि                      | ••       | ***      | *** | १३         |
| मन रे श्राप काँ                           |          | •••      | *** | ઇરૂ        |
| मनँहि मारि गह्य नाम देत ही                | सिखाई    | •••      | ••• | २⊏         |
| मनुर्श्ना खेलहु ख्याल मचाई                | ***      | •••      | ••• | હપૂ        |
| मनुर्श्नौ खेलहु फाग् वचाय                 | ***      | ***      | ••• | ७३         |
| मनुर्श्ना खेली यह होरी                    | ***      | ***      | ••• | ७१         |
| मनुर्श्ना ते कहुँ श्रनत न जाई             | **       | •••      | *** |            |
| मनुश्राँ फाग खेलु                         | ***      | •••      | ••• | ওই         |
| मनुर्थां घैठि रहहु चौगाना                 | ••       | ***      | ••• | 38         |
| मनुश्रॉ साँची प्रीति लगाव                 | •        | ***      | ••• | २०         |
| मुरस वड़ा कहावे प्रानी                    | **       | •••      | ••  | 3=         |
| मेरो श्रव मन तुम तेँ लागा<br>में तन मन    | ••       | •••      | ••• | 3          |
|                                           | ***      | •••      | ••• | 3          |
| में ते गाफिल दोटु नहि<br>में तोंहि चीन्हा | ••       | ***      | ••• | १२७        |
| म ताह चान्हा<br>में नी परिज भुलाइ         | •••      | ***      | ••• | १०         |
| में निगुनी वन भूति                        | ***      | •        | *** | Εą         |
| मारे सतगुरु पेतत                          | •••      | ***      | *** | ३          |
| मोदि पर्ने। दुत्ता लोग                    | ••       | 41       | • • | ફ્ષ્ટ      |
| माहि न जानि परत                           | •••      | ***      | ••• | १०         |
|                                           |          | ***      | ••• | ११२        |
|                                           |          |          |     |            |

वृष्ट

शब्द

य

|                                |         | य            |       |            |
|--------------------------------|---------|--------------|-------|------------|
| यह मन चरन                      | ***     | ***          | •••   | ११५        |
| यह मन राखहु                    | •••     | ***          | •••   | ६१         |
| षहि जग होरी                    | •••     | ***          | ***   | তত         |
| यहि नगरी महँ त्रानि            | •••     | ***          | •••   | द्रप्र     |
| यहि नगरी महँ परिचँ             | •••     | 181          |       | G          |
| यहि नगरी में होरी              |         | •44          | •••   | હ          |
| यहि वन गगन वजाव वँसुरिय        | ٠       | ***          | •••   | ३३         |
| यृद्ध मन नाहिँ इत उत जाय       | •••     | •••          | ••    | દફ         |
| यहँ कोइ काहु क नाहीं           | •••     | •••          | •••   | ५०२        |
| या वन में मन खेलत              | ***     | ***          | •••   | ¤३         |
|                                |         |              |       |            |
|                                |         | ₹            |       |            |
| रहिउँ मैं निरमल द्वष्टि निहारी | <b></b> | •••          | •••   | ११         |
| रहु मन चरनन लाय                | ***     | ***          | ***   | ОÃ         |
| रहु मारग ताके                  | •••     | •••          | /**   | द्र        |
| राम नाम बिना कही               | ***     | <b>\*•</b> • | ••    | ११७        |
| रे मन रही प्रीति लगाय          | ***     | ***          | •••   | २२         |
| रँगि रँगि चँदन                 | ***     | ••           | •••   | 38         |
|                                |         | स            |       |            |
|                                |         | A            |       |            |
| संखि वाँसुरी वजाय              | •••     | ***          | • • • | 87         |
| सखी री करीं में                | •••     | •••          | •••   | <b>₹</b> १ |
| ससी री खेलहु मीति              | •••     | 200          | ***   | હઇ         |
| सखी री मैं केहिँ विधि          | •••     | ***          | •••   | <b>9</b> = |
| सतगुरु मैं तो तुम्हार          | •••     | ***          | •••   | १२१        |
| सतगुरु साहेव समरथ              | •••     | ***          | •••   | द्रश       |
| सन्त नाम बिना कही              | ***     | •••          | •••   | २७         |
| सत्तनाम भिंत गुप्तिहुँ रहे     | •••     | ***          | •••   | ११५        |
| सत्तनाम मन गांवहु रे           | ***     | ***          | •••   | ઝ≍         |
| सत्तनाम रस श्रमृत पिया         | •••     | **           | ***   | પૂર        |
| साईँ श्रजब तुम्हारी माचा       | ***     | ***          | •••   | ११५        |
| सर्दि अब में काह कहीं          | ***     | •••          |       | १०७        |
| साँईँ श्रव मोाहँ दाया कीजे     | ***     | ***          | ,     | 33         |

| शव्                                    |                                          |     |     | पुष्ठ |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-------|
| साई अब सुन लीजे मोरी, तु               | म जानत                                   | *** | ••• | १२०   |
| साई अव सुनि लीजै मोरी,                 | दाया करहु                                | *** |     | १२३   |
| साई काहु के वस                         | •••                                      | ••• | *** | £३    |
| साँईँ गति जानि जात                     | ) • •                                    | *** | *** | 22    |
| साँई तुम व्रत पालनहारे                 | ***                                      | ••• | ••• | १०१   |
| साईँ तुम समरत्य                        | ***                                      | 100 | ••• | હ્ય   |
| साँई तुम सेाँ                          | •                                        | ••• | ••• | =     |
| साँईँ तेरी कर कोन वखान                 | ***                                      | 100 | *** | १२३   |
| सांई नर्मल जोति                        | ***                                      | ••• | ••• | १०५   |
| साँई विनती सुनु मोरी                   | ***                                      | ••  | ••• | १२४   |
| साँईँ समरथ रूपा                        | •••                                      | *** | *** | ક     |
| साँई सुरित श्रजव तुम्हारी              |                                          | *** | ••• | ११६   |
| साध फे गति को गावै                     | **                                       | ••• | *** | yo    |
| साध यडे हरियाव                         | •••                                      | ••• | *** | ત્રેક |
| साघ्दिँ श्रयुल न जानै                  | ***                                      | *** | 400 | 33    |
| खाधो श्रव में जान                      | ***                                      | *** | ••¢ | 308   |
| साघो ग्रस्तुति जग जग लुटा              | • • •                                    | ••• | *** | १६    |
| साधो पक जोति सव मादीँ                  | 415                                      | *** | *** | १०५   |
| साधो श्रंतर सुमिरत रिहये               | *1                                       | *** | ••• | =3    |
| साधो इक घासन                           | ••                                       | ••• | ••• | ઇર    |
| साधो फठिन जोग है फरना                  | ••                                       | ••• | *** | ₹3    |
| साधो फलि जन विरला फोई                  | •••                                      | ••• |     | ३२    |
| साबो कवन कहै                           | ***                                      | *** | ••• | કર    |
| साधो कहन ग्रहीं गुहराइ                 | • •                                      | *** | *** | રપ્   |
| साबो पामी श्रजन पन।ई                   | e. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••• | **1 | ઇક    |
| साघो केंद्रि विधि ध्यान लग             | वि 🕐                                     | ••• | *** | 10    |
| माधो को कदि कादि                       |                                          | ••• | ••• | १०६   |
| माघो मो भी फरूँ ते श्रावा              | , फंट त                                  | ••  | *** | કર    |
| माघो हो या पहुँ में श्रावा             | , स्वात ।पयत                             | ••• | ••  | ध्द   |
| साघो यो मृग्त ममुक्तांत्र<br>          | ••                                       | *** | ••• | ==    |
| मायो पोन पर्धे<br>मायो पीन धी          | • •                                      | ••• | •   | ११५   |
|                                        | ••                                       | •   | ••• | ઇર    |
| साधौ गेय,हरू दग श्राय<br>साधौ पेवट फाग | ••                                       | •   | ••• | 38    |
| 4110 712 300                           | ***                                      | • • | *** | ७२    |

| शब्द                        |        |     |     | वृष्ठ             |
|-----------------------------|--------|-----|-----|-------------------|
| साघो खेलहु समुक्ति विचार    | •••    | ••• | ••• | ६७                |
| साधो गहहु समुक्ति विचारि    | **1    | *** | ••• | ₹00               |
| साधो चढ़त चढ़त चढ़ि जाई     | •••    | 400 | ••• | 3\$               |
| साधो जग की कहीँ वखानी       | ***    | *** | ••• | १११               |
| साघो जग की कौन विचारे       | •••    | ••• | ••• | ११०               |
| साधो जग परखा मन जानी        | • • •  | ••• | ••• | १५                |
| साधो जग विरथा               | ***    | *** | *** | ११८               |
| साधो जस जाना तस जाना        | •••    | *** | 44. | રક                |
| साधो जानि के होइ श्रजाना    | 111    | *** | **( | १०६               |
| साधो जिन्ह जाना, तिन्ह जान  | π      | ••• | **  | 28                |
| साधो जिन्ह प्रभु            | •••    | ••• |     | १०३               |
| साधो जेहिँ श्रापन के लीन्हा | ***    | ••• | 114 | १२३               |
| साधो देखत नैनन साँई         | ***    | ••• | *** | १०=               |
| साधो देखि करे नहिँ कोई      | 111    | *** | *** | ३०                |
| साधो देखो मनहिँ विचारी      | **1    | ••• | ••• | <b></b>           |
| साधो नहिँ कोइ भरम           | ***    | ••• | ••• | 20                |
| साधो नाम जपहु               | •••    | ••• | ••• | સ્ક               |
| साधा नाम तेँ रहु            | •••    | ••• | ••• | રપૂ               |
| साधो नाम विसरि              | •••    | 404 | ••• | E/0               |
| साघो नाम भजहु               | •••    | 444 | ••• | # <b>E</b>        |
| साधो नाम भजे सुभ होई        | •••    | *** | ••• | <b>२६</b>         |
| साधो परगट कहै। पुकारी       | •••    | ha. | ••• | 74<br><b>7</b> 4  |
| साधो विन्नु सुमिरन          | •••    | *** | *** | ``x<br>3 <i>⊏</i> |
| साधो व्से विनु समुभि न श्रा | वे     | *** | *** | 84                |
| साधी भक्त जक्त ते स्यारा    |        | ••• | *** | •                 |
| साधो भक्ति करे श्रस कोइ औ   | तरे    | ••• | *** | 38<br>38          |
| साधो भक्ति करै श्रस कोई, ज  | गत रमे | ••• | *** |                   |
| साघो भक्ति नहीं श्रीसान     | ***    | ••• | *** | ₹<br>•>           |
| साधो भजहु नाम मन लाई        | ••     | ••• | *** | <b>१</b> ३<br>११७ |
| साघो मले श्रहें मतवारे      | ***    | ••• | ••• |                   |
| साधो मन नहिँ श्रंत बहाब     | ***    | *** | *** | 3<br>83           |
| साधो मन भजह सन्ना नाम       | •••    | *** | *** | રૂ ⊏<br>&૭        |
| साधो मन महँ करहु            | ***    | 398 | *** | द्ध<br>इह         |
| साधों में प्रभु तें लव लाई  | •••    | *** | *** |                   |
|                             |        |     | *** | १६                |

| शब्द                                                       |     |     |     | पृष्ठ                  |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| साधो में ज्ञान सेॉ                                         | ••• | 111 | ••• | \$3                    |
| साधो मत्र सत मत ज्ञान                                      | ••• | *** | ••• | ₹8                     |
| काधो रटत रटत रट लाई                                        | *** | ••• |     | ११०                    |
| साघो रटत रटत रट लावा                                       | ••• | *** | *** | २६                     |
| साधो रसनि रटनि मन सोई                                      | ••• | *** | ••• | २३                     |
| साधो सव्द,कहै सो करिये                                     | ••• | *** | ••• | 35                     |
| साधो समुभि वृभि                                            | *** | *** | *** | ઇ૭                     |
| न्ताधां सहज भाव भजि रहिये                                  | ••  | *** | *** | इ७                     |
| साधो साध ग्रंतर ध्यान                                      | •   | *** | ••• | ઇરૂ                    |
| साधो सीतल यह मन करहु                                       | ••• | ••• | ••• | १२५                    |
| साधो सुमिरो नाम रसाला                                      | ••• | *** | ••• | १≍                     |
| साधो होरो खेलत                                             |     | *** | ••• | હ્ય                    |
| साधो पान,कथी कथि हारे                                      | ••• | ••• | ••• | १००                    |
| सहेव मोहिं गुन                                             | ••• | *** | *** | १२१                    |
| सादेव समरत्य मीति                                          | ••• | •   | ••• | 8                      |
| खुनु विनु हपा भक्त<br>००००                                 | • • | *** | ••• | ದ೪                     |
| पुनु विनु नाम नहिँ निस्तार                                 | ••• | ••  | ••• | <b>3</b> 3             |
| सुनु सन्वि श्रव में                                        | ••• | ••• | *** | રૂપૂ                   |
| सुमिग्द्र मन सत्तनाम                                       | ••• | ••• | ••• | २¤                     |
| साभा प्रभु की                                              | ••• | *** | ••  | 82                     |
|                                                            |     | ह   |     |                        |
| घम फर्डें दुनियां किह                                      |     |     |     | 0 - 6                  |
| हिंग छुधिहिँ दिखाय                                         | ••• | *** | ••• | १०६<br>६               |
| होरो खेली सन चरन सँग                                       |     | *** | ••• | ષ્<br>૭ <mark>૭</mark> |
|                                                            |     | ল্  | ••• | 96                     |
|                                                            |     | સ્  |     |                        |
| प्रात गुन प्रचन कहे रे भार्ट<br>स्यान सम्बद्धिः ने सम्बद्ध | •   | **  | *** | २०                     |
| शान समुभिः ने फरतु                                         | ••  | ••  | ••• | SO                     |

# जगजीवन साहब की बानी दूसरा भाग

## बिरह ऋोर प्रेम का ऋंग।

॥ शब्द १॥

पैयाँ पकिर मैं लेउँ मनाय ॥देक॥ कहीँ कि तुम्ह हीँ कहँ मैं जानोँ, अब तुम्हरी सरनिहँ आय १ जोरी प्रीत न तेारी कबहूँ, यह छिब सुरित बिसरि निहँ जाय २ निरखत रहीँ निहारत निसु दिन, नैन दरस रस पियौँ अघाय३ जगजीवन के समस्थ तुमहीँ, तिज सतसंग अनत निहँ जाय १

॥ शब्द २॥

उनहीं सेाँ किहिया मारी जाय ॥ ए सिख पैयाँ पिर मैं विनवीँ, काहे हमें डारिन विसराय ॥१॥ मैं का करौँ मार वस नाहीँ, दीन्ह्यो छाहै माहिँ भटकाय ॥२॥ ए सिख साँई माहिँ मिलावहु, देखि दरस मार नैन जुड़ाय ।३ जगजीवन मन मगन हाउँ मैं, (रहीँ) चरन कमल लपटाय ।१

॥ शब्द ३ ॥

पि तें भेंट करावहु री, मैं जाउँ विलहारी ॥टेक॥ पैयाँ पकिर मैं विनवौँ तुम्ह तें, मैं तो छहौँ छनारी । पाँचु साँचु को गैल न छार्वाह, इन्ह सब काम विगारी ॥१॥

المستهمور

चल्हिं पचीस कुमारग निसु दिन, नाहीं जात सँमारी।
मैं तें मान गुमान न छोड़िहं, किर उपाय मैं हारी॥२॥
तीनि त्यागि लै चलु चौथे कहॅ, तब देखौँ अनुहारी ।
जगजीवन सिख हिलि मिलि किर कै, सीस चरन पर वारी

॥ शब्द ४॥

फत्मिक चिंह जाउँ प्रयुश्या री ॥टेक॥

ए सिंख पूँछौँ साँई केहिँ प्रमुहरिया® री ॥१॥

सो मैँ चहौँ रहौँ तेहि संगिहँ, निरुखि जाउँ बिलहरिया री ।

निरखत रहौँ पलक निह लाग्नौँ, सूतौँ सत्त सेजरिया† री

रहौँ तेहिँ सँग रँग रस माती, डारौँ सकल बिसरिया री

जगजीवन सिंख पावन परि के, माँगि ठेउँ तिन सिनया‡ री॥

्रांगरी मारे नैन भये वैरागी ॥टेक॥

भसम चढ़ाय में भइउँ जोगिनियाँ, सबै ग्रभूषन त्यार्ग तलिफ तलिफ में तन मन जाखोँ, उनिह दरद निह लागी निसु वासर मोहि नींद हरी है, रहत एक ठक लागी। प्रीत से नैनन नीर बहतु है, पोपी पीवन जागी॥२॥ सेज प्राय समुक्ताय बुक्ताबहु, लेउँ दरस छिव माँगी। जगजीवन सिख दुप्त भये हैं, चरन कमल रस पागी॥३।

पैयाँ परि मेँ हारिउँ हो, तुम्ह दरद न छानी ॥१॥ निगुनो छहोँ बुद्धि की हीनी, गांत तुम्हरी नहिँ जानी ॥२ लागी रहत मुरति मन मारे, भरमत फिरोँ भुलानी ॥३॥

<sup>🛭</sup> रुप । 🕆 पलँग । 🕹 स्नेद ।

जब छूटत तब मन मोर टूटत, समुभि समुभि पिछतानी १ काह कहैं। किह ग्रावत नाहीं, जेहि हिय सुरित समानी ॥५॥ जो जाने सोई पै जाने, को किर सकै बखानी ॥६॥ जगजीवन कर जेरि कहत है, देहु दरस बरदानी॥७॥

॥ शब्द ७ ॥

मैं निगुनी बन भूलि परिउँ, गुन एकी नाहीं रे ॥टेक॥
मैं सीवत सिख चौंकि परिउँ, पिय पिय रट लागी रे।
भैंट बिना तन मन तलफी, मैं करम ग्रमागी रे ॥१॥
जस जल बिना मीन तलफत है, ग्रस मैं तलिफ सुखानी रे।
ग्रसमोरे सुधि सूरित ग्रावत, लानत ध्रूप पुहुप कुम्हिलानी रे।
मा तन खाक नहीं किछु भावे, है जोगिनि बौरानी रे।
समुभावे को केहि का केहि बिधि, जेहिँ लागी सोइ जानी रे।
मुनि जन जती भूले यहि बन महँ, पियैँ विषय के पानी रे।
सो ग्रँदेस होत मन मोरे, कब धौँ मिलिहै। ग्रानी रे॥१॥
मैं तैँ पाँच पचीस डोरि है, चिंह ठहरानी रे।
जगजीवन निर्गुन निर्मल तिक, भयुँ मस्तानी रे॥॥॥

॥ शब्द = ॥

मैं तन मन तुम्ह पर वारा ॥टेक॥ निसि दिन लागि चरन की छहियाँ, सूनो सेज निहारा ॥१॥ तुम्हरे दरस काँ भइ वैरागिन, माँगौँ सरन करारा ॥२॥ द्वोरी पोढ़ि बिलग ना कबहूँ, निर्धि के रूप निहारा ॥३॥ जगजीवन के सतगुरु साई, तुमहीँ पार उतारा ॥१॥ ॥ शब्द ६॥

जोगिनि भइउँ ग्रँग भसम चढ़ाय । कव मोरा जियरा जुड़इहौ ग्राय ॥१॥ श्रस मन ललकै मिलैं मैं घाय। घर ऋाँगन मोहिँ कबु न सुहाय ॥२॥ प्रस मैं व्याकुल भइउँ प्रधिकाय। जैसे नीर विन मीन सुखाय ॥३॥ **प्रापन के**हि तेँ कहैाँ सुनाय । जो समुक्ताँ तौ समुभिः न ऋाय ॥२॥ सँमरि सँमरि दुख आवै रोय। कस पापी कहँ दरसन होय॥५॥ तन मन सुखित भयो मार प्राय। जब इन नैनन दरसन पाय ॥६॥ जगजीवन चरनन लपटाय । रहै संग अब छूटि न जाय ॥०॥ ॥ सब्द १०॥

जागिया भँगिया खवाइल, वौरानी फिरौँ दिवानी ॥ टेक ॥ ऐसे जोगिया कि विल विल जैहेँ।, जिन्ह मोहि दरस दिखाइल ॥१ निह कर तेँ निह मुखिह पियावै, नैनन सुरित मिलाइल ॥२॥ फाह कहेँ। कहि स्रावत नाहीँ, जिन्ह के भाग तिन्ह पाइल ॥३॥ जगजिवनदास निरुखि छिव देखे, जोगिया मुरित मन भाइल ॥१

॥ राष्ट्र ११ ॥

साई समस्य कृपा तुम्हारी। वालमीक प्रजामिल गनिका, लिह्या छिनहिं माँ तारी॥१॥ मैं बपुरा ग्रजान का जानाँ, का किर सकेँ विचारी। वहा जात ग्रपंथ के मारग, तुम जानेहुँ हितकारो ॥२॥ नेग जनम जग घर्खो ग्रानि कै, कबहुँ न सुद्धि सँमारी। ग्रब डरपौँ भौजाल देखि कै, लीजे ग्रब की तारी ॥३॥ बरनत सेस सहस मुख ब्रह्मा, संकर लाये तारी। माया विदित ब्यापि रहि सब महँ, निर्मल जोति तुम्हारी ॥४॥ ग्रपरम्पार पार को पानै, किह किथ सब कोउ हारी। जह जस बास पास किर जानी, तह तेइ सुरित सुधारी ॥४॥ ग्रमगन पतित तारि एक छिन में, गिन निहँ जात पुकारी। जगजिवनदास निरिख छिब देख्यो, सीस चरन पर वारी ॥६॥

#### ॥ शब्द १२॥

ग्नव की बार तारु मोरे प्यारे। बिनती करि के कहीँ पुकारे १॥ निह बिस ग्नह केती किह हारे। तुम्हरे ग्नब सब बनिह सँवारे २ तुम्हरे हाथ ग्नहे ग्नब सोई। ग्नीर दूसरो नाहीँ कोई॥ ३॥ जो तुम चहत करत सो होई। जल थल महँ रिह जोति समोई॥ ४॥

काहुक देत हो मंत्र सिखाई। से। भिज ग्रंतर भिक्त दृढ़ाई ५ कहैं। तो कछू कहा निहं जाई। तुम जानत तुम देत जनाई ६ जगत भगत केते तुम तारा। मैं ग्रजान केतान विचारा ७ चरन सीस मैं नाहों टारैं। निर्मल मुरत निर्वान निहारें। ८ जगजोवन काँ ग्रब बिस्वास। राखहु सतगुरु ग्रपने पास ॥६॥

#### विरह श्रीर प्रेम का श्रंग

॥ शब्द १३॥

हिर छिबिहिं दिखाय, मौर मन हिर लियो ॥ टेक ॥
मुभिरन भजन करत निसुबासर, सोई जुग जुग जियो ॥१॥
कह कहीँ किह प्रावत नाहीं, नयन दरस रस पियो ॥२॥
ज्ञान ध्यान जानत तुम्हीं कहं, जन प्रापन कर लियो ॥३॥
जगजीवन स्वामी दास तुम्हारा, सीस चरन महं दियो ॥४॥

॥ शब्द १४॥

साहव समरत्थ प्रीति तुम्ह तें लागी ॥ टेक ॥ -नेग जनम करम फंद पखो नाहिं जागी ॥ १ ॥ प्रपथ पंथ तत्त जानि भूलेहुँ ग्रमागी ॥ २ ॥ तेहि पखो सुधि बुद्धि हस्बो कीनि जुगत त्यागी ॥३॥ जगजिवनदास करै विनती चरन सरन लागी ॥४॥

॥ शब्द् १५ ॥

ग्रव मारि मान हे इतनी ॥टेक॥ तुम विनु व्याकुल भरमत डोलत, ग्रव तौ ग्रानि बनी ॥१॥ मैं तौ दास तुम्हार कहावत, साहेब तुमिहें धनी ॥२॥ तुम ती सत्तगुरू हौ हमरे, ग्रल्लह ग्रलख गनी ॥३॥ जगजीलद चरनन महँ लागो, नैन सेाँ सुरति तनी ॥१॥

॥शद् १५॥

ए सिख ख़ब मैं काह करें। भूलि परिड मैं छाइ के नगरी, केहि विधि घीर घरों ॥१॥ छांत नहीं यहि नगर क पावाँ, केता विचार करें। चहत जो ख़हों मिलों मैं पिय कहूँ, भूम की गैल परौँ॥२॥-

हित मोरे पाँच होत अनहितई, बहुतक खैँच करौँ। के तो प्रबोधि के बोध करों में, ई कहे धरों धरों ॥३॥ तीस पचोस सहेली मिलि सँग, ई गहै कैसे वरीँ। पाँय पकरि के बिनती करौँ मैं, ले चलु गगन परौँ ॥१॥ 🔑 निरत निरिष छिब मेहिँ कही ख़ब, गहिँ रहु नाहिँ टरौँ। जगजीवन सत दरस करौँ सिंख, काहे क भटक फिरौँ ॥५॥ .॥ शब्द १७॥

तुम तेँ बिनय सुनावौँ, मोहि तेँ भेँठ करावह । सूरति उन के कौनी विधि के, सो कहि मोहि बतावहु ॥१॥ दरसन बिन ब्याकुल मैं डोलों, नैना मोर जुड़ावह । सूरति तुम तजि देहु सयानप®, सहजहि प्रीति लगावहु ॥२॥ चलहु गंगन चढ़ि संग हमारे, तब वह दरसन पावहु। वैठ प्रहेँ पिउ वहि चौमहले, तहँ सत सेज विछावहु ॥३॥ ी रहो सँग सूर्ति एकही मिलिकै, कबहूँ नहिँ दुख पावहु। जगजीवन सिंख निरिष्व रूप छिब, सूरत सुरत मिलावहु ॥४॥

यहि नगरी महँ परिउँ भुलाई।

का तकसीर भई धौँ मोहिँ तेँ, डारे मोर पिय सुधि विसराई १ भ्रव तो चेत भयो मोहिँ सजनो, ढुँढ़त फिरहुँ मैं गइउँ हिराई। भसम लाय मैं भइउँ जोगिनियाँ, अब उन बिनु मोहिँ कळू न सुहाई ॥२॥

पाँच पचीस कि कानि मोहिं है, तातें रहीं में लाज लजाई। सुरति सयानप ग्रहै यहै मत, सब इक बसि करि मिलि रहु जाई ३

• स्यानपन, चालाकी।

निरति रूप निरिष्व के आवहु, हम तुम तहाँ रहिंह ठहराई। जगजीवन सांख गगन माँदिर महँ, सत की सेज सूर्ति सुख पाई १

तुम से नैना लागे मोरे ॥टेक॥
में बौरी दरसन बिनु डोलों, ग्रब पायों बैठी रहीं नियरे।
तुम बिनु दुखित सुखित में नाहीं, कहत ही पैयाँ पकरि के टेरे
दासी जनम जनम की तुम्हरी, भूलिड ग्रावत जावत फेरे।
जगजीवन को सुरित तुम्हारी, लागी रहे सदा मन मेरे॥२॥
॥ शब्द २०॥

साई तुम सौँ लागो मन मोर ॥१॥
मैं ती भ्रमत फिरौँ निसुबासर, चितवी तिनक कृपा करि कोर २
निहें विसरावह निहें तुम विसरहु, ग्रब चित राखहु चरनन ठीर।३
गुन ग्रीगुन मन ग्रानहु नाहीं, मैं ती ग्रादि ग्रत की तोर ४
जगजीवन विनतो करि माँगै, देहु भक्ति बर जानि कै थोर ५
॥ शब्द २१॥

तुम तेँ का किह विनय सुनावौँ।

वारंवारिह मोहि नचायो, केहि विधि ध्यान लगावौँ॥१॥

महा प्रपरवल माया प्राहै, ग्रंत खोज निह पावौँ।

तेहि सुख पिर सुधि भूलिंगे मोरी, जानि बूक्षि विसरावौँ २

मेहि पर पाँच पियादे गालिव, इन्ह तेँ कल निह पावौँ।

जे। मैं चहाँ कि रहौँ हजूरिहिं, इन्ह तें रहै न पावौँ॥॥३

मगरिह निर्ताह पचीस जे। ग्रीनी, केहि विधि राह लगावौँ।

ग्रापिन ग्रापिन करें तरंगें, मैं के कु करे न पावौँ॥ १॥

कुमित वह वह सुमित देह सुभ, सूरित छिविह मिलावौँ।

जगर्जावन पर कर किरपा ग्रव, केवह नहीं विसरावौँ॥ ५॥

॥ शब्द २२॥

मेरी अब मन तुम तें लागा ॥टेंक॥ सीवत रहिउँ अचेत सुद्धि नहिं, गुरु सत मत तें जागा। आयो निर्गुन तें बिलगाइ के, पहिखो नीर क पागा॥॥१॥ जीरि जीरि रचि करि के लीन्ह्यो, जहँ तहँ लाग्या धागा। भया करम बस स्वाद बाद महँ, भरमत फिरौँ अभागा॥२॥ होइ सचेत करि हेत कृपा भै, पहिरि निर्भो के आँगा।। जगजीवन के साँई समस्थ, रहौँ रंग रस पागाः।।३

॥ शब्द २३॥

प्रिश्त में तो नाम के रँग छकी ॥टेक॥
जब तें चाख्या बिमल प्रेम रस, तब तें कछु न सेहाई।
रैनि दिना धुनि लागि रही, कोउ केती कहै समुफाई ॥१॥
नाम पियाला घाँ। है के, कछु ग्रीर न माहिँ चही।
जब डोरी लागी नाम की, तब केहि के कानि रही॥२॥
जो यहि रँग में मस्त रहत है, तेहि के सुधि हरना।
गगन मँदिल दृढ़ डोरि लगावहु, जाइ रही सरना॥३॥
निर्भय है के बैठि रही ग्रब, माँगी यह वर सोई।
जगजीवन विनती यह मोरी, फिरि ग्रावन नहिँ होई ॥१॥

॥ शब्द २४ ॥

नइहरवाँ आय सुधि विसरी, सुधि विसरी मोरी सुरित हरी १ का नइहरवाँ फिरहु भुलानि, जैहैं। ससुरवा परि है जानि २ काह कहीँ कहि नाहीँ जाइ, मोहिँ वपुरी की सुद्धि न आइ ३ जेगिनि भइ अँग भसम चढ़ाइ, विनु पिया भेँट रहा नहिँ जाइ४

<sup>🟶</sup> पगड़ी। 🕇 श्रॅंगरखा। 🕽 पगा हुस्रा।

ए सिंख सूरित देहु बताइ, देखि दरसमार हियरा जुड़ाइ ॥५॥ जगजीवन कहै गुरु उपदेस, चरन कमल चित देहु नरेस ॥६॥

॥शब्द २५॥

मेहिं करें दुत्ता लेंगा, महल में कौन चलै ॥टेक॥

छोड़ि दे बहियाँ मोरो, मेहि मित भइ मेहि ॥१॥

कुमित मेहि यह माई, जिन्ह डाखो सबै नसाई ॥२॥

यह पाँचो मेरे भाई, इ तौ रोकत ग्राहै ग्राई ॥३॥

करें पचीस बहु रंगा, इन्ह मिलि मित मेहि भंगा ॥४॥

यह सब लें लेवाई, तब चलें ग्रटिया घाई ॥५॥

इन्ह सब काँ समुमावौँ, तब ग्रपने पियहिं रिभावौँ ॥६॥

सेज सूति सुख पावौँ, तब नैनन सुरित मिलावौँ ॥०॥

ए सिख ऐसि बिचारी, तौ होउँ मैं पिय की प्यारी ॥८॥

जगजीवन सत माती, तब जुग जुग सिख ग्रहिवाती । ॥०॥

॥शब्द २६॥

मैं ताहिं चीन्हा, ख्रव तौ सीस चरन तर दीन्हा ॥टेक॥ तनिक भलक छवि दरस देखाय ।

तव तेँ तन मन ककु न साहाय ॥१॥

काह कहैँ। कहि नाहीं जाय।

अव माहि काँ सुधि समुिक न आय ॥२॥

होइ जागिन ग्रॅग भस्म चढ़ाय।

भँवर गुफा तुम रहेउ छिपाय ॥३॥

जगजीवन छवि वरित न जाय।

नैनन मूर्रात रही समाय ॥२॥

🕏 दुत्कार । 🕇 भूली हुई, बाबली । 🕇 सोलानिक

॥ शब्द २७॥

रहिउँ मैँ निरमल दृष्टि निहारी ॥ टेक ॥
ए सिव मोहिँ तेँ कहिय न त्रावै, कस कस करहुँ पुकारी ॥१॥
रूप त्रातृप कहाँ लिंग बरनौँ, डारौँ सब कछु वारी ॥२॥
रिब सिस गन तेहिँ छिब सम नाहीँ, जिन केहु गहा बिंचारी ३
जगजीवन गहि सतगुरु चरना, दीजै सबै बिसारी ॥१॥

॥ शन्द २=॥

प्रभु जी मैं तौ ख्राहुँ तुम्हारा ।
पूजा ख्ररचा नाहीँ जानौँ, जानौँ नाम पियारा ॥१॥
सो हित सदा होत निहै छ्रनिहत, बास किहे संसारा ।
कहत हौँ दीन लीन रहाँ तुम तेँ, तुम ब्रत राखनहारा ॥२॥
छ्रांतरध्यान गगन मगन हूँ, निरखौँ रूप तिहारा।
पुहुप गूँधि के माला लेके, सा पिहरावौँ हारा ॥ ३॥
पान चून ख्रौ खेर सुपारी, गरी जायफल दोहरा ।
कपूर इलायची मेरे खवावौँ, पूजा इहै हमारा ॥ १॥
कटहर कोवा मेवा ल्यावौँ, सोऊ पवावौँ प्यारा ।
कनक नीर कर तेँ मुख धोवौँ, तिक के चरन प्रछारा ॥॥॥
सो चरनामृत नित्त पियो है, सुभ भा जनम हमारा ॥
जगजीवन कहँ दिहे रहहु यह, दाता होहु हमारा ॥६॥

॥ शब्द २६॥

सखी री करौँ मैं कौन उपाई। मैं तौ व्याकुल निस दिन डोलौँ, उनहिँ दरद नहिँ छाई ॥१॥ काह जानि के सुधि विसराई, कक्षु गति जानि न जाई। मैं तौ दासी कलपौँ पिय विनु, घर छाँगन न सुहाई॥२॥

<sup>\*</sup> मिला कर। † धाया।

तलिफ तलिफ जल बिना मीन जयोँ, ग्रस दुख मोहिँ ग्रिधिकाई ।
निर्मुन नाह बाँह गिह सेजिया, सूर्ताह हियरा जुड़ाई ॥३॥
बिन सँग सूते सुख निहँ कबहूँ, जैसे फूल कुम्हिलाई ।
है जोगिन में भस्म लगायोँ, रहिउँ नयन ठक लाई ॥४॥
पैयाँ परौँ मैं निरित निरिख कै, मिह का देहु मिलाई ।
सुरित सुमित किर मिलिह एक है, गगन मँदिल चिल जाई॥५।
रहि यहि महल ठहल महँ लागी, सत की सेज बिछाई ।
हम तुम उनके सूत रहि सँग, मिट सबै दुचिताई ॥६॥
जगजीवन सिव ब्रह्मा बिस्नू, मन निह रहि ठहराई ।
रिब सिस किर कुरबान ताहि छिब, पीवी दरस ग्रघाई ॥९॥
॥ शब्द ३०॥

पिय को देहु मिलाय, सखी मैं पड़याँ लागौँ ॥ टेक ॥
रैनि दिना मीहिं नींद न प्रावै, घर प्राँगन न सोहाय।
मैं बीरी वपुरी व्याकुल होँ, उन्हें दरद ना प्राय ॥ १॥
कीन गुनाह भयो धौँ मिहें तें, डारिन्ह सुधि विसराय।
बहुत दिनन तें विदुरे मिहें तें, कहें धौँ रहे छिपाय ॥ २॥
तलफत मीन विना जल के ज्यों, प्रस मोर जिया प्रकुलाय।
भसम लगाय मैं भइउँ जोगिनियाँ, प्रांत न उनका पाय ॥ ३॥
सूरित कानि छाँ हि दइ इत उत, देहीँ भैंट कराय।
किरीत निरित्व जीन छिव प्राइहु, हप सो देहुँ बताय ॥ २॥
कीनी भाँति प्रहे केहिँ मंदिल, भेंट करन तहँ जाय।
सत सेजासन वैठि चीमहरे, रिव सिस छिव छिप जाय ॥ ३॥
प्रह्मा विस्तु सिव का मन तहवाँ, दिम्नि सो कहा न जाय।
जगजीवन सिव हिलिमिलि हम तुम, रहि चरनन लिपटाय॥ ६॥

## उपदेश का स्रंग।

॥ शब्द १॥

मन रहु स्रासन मारि मही तेँ न डोलहु रे।
राते माते रहहु प्रगठ निहँ खोलहु रे॥१॥
निरखत परखत रहहु बहुत निहँ बोलहु रे।
रजनी किवाड़ दीन्ह सत कुंजी तेँ खोलहु रे॥ २॥
गुरु के चरन दै सीस स्रास सब त्यागहु रे।
जहाँ जहाँ तुम रहहु इहै बर माँगहु रे॥३॥
चौक बनी चौगान चकमकी बिराजे रे।
रिब सिस छिब तेहिँ बारि हंस तेहिँ गाजे रे॥४॥
स्रह्मा बिरुनु सिव मन निर्गुन स्रस्थूला रे।
तेहि हिलि मिलि परसंग फिरहु निहँ भूला रे॥५॥
चमकत निर्मल रूप मलक बिनु हीरा रे।
जगजीवन रहु मगन बैठु तेहिँ तीरा रे॥६॥

॥ शब्द २॥

साधो भक्ति नहीं स्रीसान । कहन सुनन के। बहुत हैं, हिये ज्ञान नाहिं समान ॥१॥ सरत नहिं कस्रु करत स्रीरे, पढ़त बेद पुरान । स्रीर के। समुभाइ सिखबत, स्रापु फिरत मुलान ॥२॥ करत पूजा तिलक दैके, प्रात करि स्रस्नान । भमत है मन हाथ नाहीं, नाहि थिर ठहरान ॥३॥

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> श्रासानः सहज।

तीर्थ ब्रत तप करिं बहु बिधि, होम जग जप दान।
याहि माँ पिच रहत निसि दिन, घखो नाहीं घ्यान ॥१॥
सीस केस बढ़ाइ रजि अँग, लाइ भे निर्बान।
अंत तत्वं नाहिं अजपा, अमत फिरे निदान॥५॥
पिहिर माला फूल इत उत, बाद जहँ तहँ ठानि।
नर्क प्रापत भये तेहू, बृथा जनम सिरान॥६॥
सहज जग रहि सुरित अंतर, भजन सा परमान।
जगजोवन ते असर प्रानी, तेहिँ समान न स्नान॥०॥

साधो मंत्र सत मत ज्ञान ।
देखि जड़ बहुतेर अंधे, भूठ करिंह बखान ॥ १ ॥
जपिंह नावेँ तपिंह मैं तैँ, किहे गर्ब गुमान ।
नाहिँ थिर मन चलत जह तहँ, अचल नहिँ ठहरान ॥२॥
करिंह वातेँ बहुत बिघि तेँ, आपु अहिँह हेवान ।
गया अजपा भूलि भूले, गया बिसिर तेवान ॥३॥
डोरि दृढ़ करि लाउ पोढ़ी, सत्त नामिंह जान ।
जगजीवन गुरु सत्त समरथ, निरिष्ठ तिक निरवान ॥४॥
॥ शब्द ४॥

॥ शब्द ३॥

मन गुरु चरन धिर रहु ध्यान ॥टेक॥ ग्रमर ग्रहै ग्रहोल ग्रचलं मानि छे परमान ॥१॥ लाइ संकर रहे तारी कहत बेद पुरान ॥२॥ तत्त सारं इहै ग्राहै ग्रवर नाहीं जान ॥३॥ निराकारं निराधारं निर्मुनं निर्वान॥४॥ जगजीवन तूँ निरस्ति सूरित चरन रहु लपटान ॥५॥

क्सभूत। विचार।

#### ॥ शब्द ५॥

ए मन निरिष्व ले ठहराइ।

ऐसि सूरित ग्रहे मूरित, ग्रजब दिप्ति सेहिइ॥१॥

रहा बैठा त्यागि ऐठा, ग्रनत निह बहि जाइ।

गही सतमत जानि ऐसे, नाहिं संकर पाइ॥२॥

संत मुनि जन रहत जागे, बेद भाषत गाइ।

नाहिं उत्तम ग्रीर ग्राहे, लखा जिन का ग्राइ॥३॥

देखि के जे मस्त भे हैं, मिठी सब दुचिताइ।

जगजिवन सतगुरु पास बैठे, कबहुँ निहं बिलगाइ॥१॥

#### ॥ शब्द ६॥

साधा देखा मनहि विचारी।

प्रपने भजन तंत से रहिये, राखी डारि सँमारी॥१॥

भेद न कहिये गुप्तिहँ रहिये, कठिन प्रहे संसारी।

सुमित सुमारग खोजिहँ नाहीं, तैसे नर तस नारी॥२॥

साध की निंदा करत न डरपत, कुठिलाई ख्रिधकारी।

ताहि पाप ते नर्क परिहँगे, भुगतिह गे जुग चारी॥३॥

करिहँ विवाद सब्द निहँ मार्नीहँ, मन फूलिहँ ख्रिधकारी।

बड़े भाग यहि जग माँ ख्राये, डारिन्ह जन्म विगारी॥४॥

सत मत पाय केंहू जन विरले, सूरित राखै न्यारी।

जगजीवन के सतगुरु समरथ, संकट मेठि उवारी॥५॥

॥ शब्द ७॥

साधो जग परखा मन जानी। संत काँ मिलत कपट मन राखत, वालत ग्रमृत वानी ॥१॥ कहत हैँ स्रीर करत हैँ स्रीरे, कीन्हे बहुत सयानी। सुपने सुमति न कबहूँ ऋावै, नरक परैँ ते प्रानी ॥२॥ वह वकवाद भूँठ कहि भाखेँ, सरसक स्रापु कहँ जानी। ग्रह निरास कीच के कोरा, मिरगै कीच सुखानी ॥३॥ न्नावत देखि दृष्टि मोहि ऐसे, ज्ञान कहत हौँ छानी। विरुत्ते संत तंत ं तें लागे, प्रीति नाम तें ठानी ॥४॥ रहहिँ निरंतर ख्रांतर सुभिरहिँ, धन्य ख्रहैँ ते प्रानी। जगजीवन न्यारे सबहीँ तैँ, सुरति चरन ठहरानी ॥५॥

॥ शब्द = ॥

साधा ग्रस्तुति जन जग लूटा। गुप्त रहे छिपि मगन मनहिँ माँ, भजन के होइ न टूटा ॥१॥ खैँचत सत सीढ़ी के नीचे, गुरु सनमुख तेँ हुठा। ग्राय परे मन मोह सहर साँ, बाँधे भ्रमके खूँठा ॥२॥ पूजत जक्त भक्त कहि तिन काँ, ध्यान चरन तेँ छूटा। सुमति भे छीन नहीं लय लागत, कुमति ज्ञान धरि कूठा ॥३॥ होड़ निर्वान निंदा तेँ साधू, ग्रघ क्रम जिर भे भूटा। निंदक कर निरवाह नहीं है, जम दूतन धरि कूटा ॥४॥ करिकै जुक्ति जक्त कर वासा, ज्योँ सक तागा जटा। जगजोवन रस चांखि नैन तेँ, ज्येाँ मधु माखी घूटा ॥५॥

॥ शब्द ६॥

साधा मैं प्रभु तें लव लाई। जानों नाहिँ अजान अहीँ मैं, उनहीं राह बताई॥१॥ कोइ निंदा कोइ ग्रस्तुति करई, कोई करै दिनताई। जो जैसी करि मन महँ जानै, तेहि तस प्रगटिह जाई॥२। कोइ कहे कूर पूर निह भाखे, रामिह नािह डेराई। मैं ती ग्राहोँ राम भरोसे, ताही की प्रभुताई॥३॥ होइहि सोई टरै काँ नाहीं, ब्रह्मा बचन सुनाई। साधन की जे निंदा करिहैं, परिह नरक ते जाई॥४॥ नैन देखि के सरवर सुनि के, कहत ग्रहीँ गोहराई। जगाजिवनदास सब्द कहि साँचा, छोड़ देहु गफिलाई॥५॥

॥ शब्द १०॥

साधो केहि विधि घ्यान लगावै।
जो मन चहै कि रहीँ छिपाना, छिपा रहे नहिँ पावै॥१॥
प्रगट भये दुनिया सब धावत, साँचा भाव न आवै।
करि चतुराई बहु बिधि मन तेँ, उलटे कहि समुभावै॥
भेष जगत दृष्ठी तेँ देखत, और रचि के गावै।
चाहत नहीँ लहत नहि नामहिँ, तस्ना बहुत बहावै॥३।
गहि मत मंत्र रहै अंतर सहँ, नाहीँ कहि गाहरावै।
जग जीवन सतगुरु की मूर्रात, चरनन सीस नवावै॥४।
॥शब्द ११॥

श्रव मन मंत्र साँचा सोइ। भाग वड़ हैं ताहि के, जेहि नाम श्रंतर होइ॥१॥ प्रगट कि के नाहिँ भाषे, गुप्त राखे सोइ। जागि पागि के सिट्ठ होवै, प्रगट तवहीँ होइ॥२॥ जिकर लाये सिखर चढ़िंगे, गह्यो चरनन टोइ। नेग जनम के करम श्रघ जे, गये पल में घोइ॥३॥ देखि सूर्रात निरखि गुरु कै, रह्यो ताहि समेाइ। जगजीवन परकास निर्मल, नाहिँ न्यारा होइ॥४॥ ॥ शब्द १२॥

श्रपने देखि रहु मन जानि।
तत्त सार दुइ ग्रहेँ श्रच्छर, मन प्रतीति करि श्रानि॥१॥
परगट कहीँ कहा निहँ माने, है बिबाद की खानि।
सूकर खान बिबादक® निन्दक, जानिहँ लाम न हानि॥२॥
भारग श्रसुभ चलिहँ निसि बासर, कबहुँ न ग्रानिहँ कानि।
सी देखा परगट श्रस नैनन, लिया श्रहै पहिचानि॥३॥
श्रहीँ भरोसे सदा नाम के, लिया तत्तिहँ छानि।
जगजीवन सतगुरु नैन निकटिहँ, चरन गहि लिपटान॥॥॥

ताधा सुमिरी नाम रसाला।
विकादी निन्दक, तेहिँ का मुँह करू काला॥१॥
व्यक्तवादी बीबादी निन्दक, तेहिँ का मुँह करू काला॥१॥
व्यक्तवादी पीढ़ि के लावहु, सुमित का पहिरहु माला।
सतगुरु चरन सीस ले लावहु, वे किर हैँ प्रतिपाला॥२॥
दुनिया व्रजब धंध माँ लागी, देखहु प्रगट खियाला।
नहिँ विस्वास मनिहँ माँ व्रावत, पड़े भरम के जाला॥३॥
मन तेँ न्यारे सदा वसत रहा, यहि संतन के हाला।
जगजीवन वह जाति है निर्मल, निर्धि से होहु निहाला॥४॥
॥ शब्द १४॥

ए मन मंत्र लीजै छानि।

छेहु भ्रजपा लाइ भ्रंतर, श्रौर विरथा जानि ॥१॥

धाव नाहीं कहूँ इत उत, ग्रहै विष के खानि। ताहि नर वस हाहुगे जब, होइ सत मत हानि॥२॥ ग्राइ केते जगत में यहि, मिर्गे खाक उड़ानि। वृथा सर्वस जानि के, भाजि लेहु करि पहिचानि॥३॥ मारि मैं तैं दीन है के, सुमति मन महँ ग्रानि। जगजीवन विस्वास गहिये, निरिष्व छिब निर्वानि॥४॥

॥ शब्द १५॥

साधा चढ़त चढ़त चिढ़ जाई।
रसना रटना लहै लगाये, देइ सकल बिसराई ॥१॥
प्रजपा जपत रहै निसि बासर, कबहुँ छूटि निहँ जाई।
छिकित भये रस पाय मस्त है, मन को तलफ बुमाई ॥२॥
निरखत रहै प्रलख तहँ मूर्रात, निमँल दिप्ति तहँ छाई।
दुइ कर चरन सीस रहै लाये, रूप तकै निरताई®॥३॥
जो जानै जस माने तैसे, कहै कवन गोहराई।
जगजीवन सतगुरु किरपा तब, श्रावतही ली लाई॥४॥

मनुश्राँ वैठि रहहु चौगाना।
इत उत देखि तमासा श्रावहु, कहूँ विलँब निहँ श्राना॥१॥
तैकै पाँच करहु इक साँचे, तै पचीस सँग ताना।
मैं मिर तैँ काँ तोरि डारि कै, तब हैहैं। निर्वाना॥२॥
धुनि धूनी तहँ लाइ कै वैठहु, गुरु तेँ किर पहिचाना।
निरखहु नैनन देखि मस्त है, का किर सकहु बखाना॥३॥

॥ शब्द १६॥

दियो दुःश्रा® गुरु जियहु जुगन जुग, निर्भय भये निदाना । जगजीवन सुख भये। ग्रनँद मन, ग्रचल भये। बलवाना ॥४॥ ॥ शब्द १७॥

मनुश्राँ साँची प्रीति लगाव।
एकहिँ तेँनी सदा राखु चित, दुबिधा नहिँ है ग्राव॥१॥
दुनियाँ कै चार बिचार ग्रहैं जो, सकल सबै बिसराव।
राखहु चित्त मित्र वहि जानहु, ताही तेँ है लाव॥२॥
पाँच पचीस एक ठिनं ग्राहैं, जुगुति तेँ एइ समुभाव।
होरि पोढ़ि जो लागहि चरनन, बनि है तबै बनाव॥३॥
सतगुरु मूर्रात निर्राख रही तहँ, सूर्रात सुर्रात मिलाव।
जगजिवनदास ग्रमलां तेँ माते, सकल से। भरम बहाव॥४॥

मन में जेहिँ लागी जस भाई। सो जानै तैसै अपने मन, का सें कहै गोहराई ॥१॥ साँची प्रीति की रिति है ऐसी, राखत गुप्त छिपाई। भूठे कहुँ सिखि लेत अहिंह पढ़ि, जहँ तहँ भगरा लाई॥२। लागे रहत सदा रस पागे, तजे अहिंह दुचिताई। ते मस्ताने तिन्हहीँ जाने, तिन्हिंह को देइ जनाई॥३॥

राखत सीस चरन तेँ लागा, देखत सीस उठाई।

॥ शब्द १८॥

॥ शब्द १६॥

जगजीवन सतगुरु की मूर्रात, सूर्रात रहे मिलाई ॥४॥

हान गुन कवन कहै रे भाई । माया प्रवल ख़ंत कबु नाहीं, सब कोइ पखो भुलाई ॥१॥ संकर तारी लाइ रहे हैं, जोतिहिं जोति मिलाई।
ब्रह्मा बिस्नु मन थिकत अजन तें, तिनहूँ ग्रंत न पाई॥ २॥
उहाँ रघुपति उहाँ क्रस्न कहायो, नाच्यो नाच नचाई।
यह सब करिकै देखि तमासा, फिरि वोहि जोति समाई॥३॥
रह्मो ग्रालिप्र लिप्र निहँ काहू, जिन जैसे मन लाई।
जगजीवन बिस्वास जिन सुमिरा, तहँ तस दरस दिखाई॥४॥
॥ शब्द २०॥

बीरे करे गुमान न कोई।
जिन काहू गुमान मन कीन्हा, गयो छिनहिँ माँ खोई॥१॥
जनम पाइ जग यह नर देँही, मन जाने नहिँ कोई।
दियो बिसराइ नाम को मन तेँ, भला न जानहु कोई ॥२॥
निर्मल नाम जानि मन सुमिरे, अघ क्रम गै सब धोई।
बड़े भाग करम तेहि जागे, सतसँग चित्त समोई ॥३॥
भा निर्वाह बाँह गहि राख्यो, किरपा जा पर होई।
जगजीवन न्यारे सबही तेँ, जाने अंत न कोई ॥४॥
॥ शब्द २१॥

जग बिनु नाम बिर्था जानु ।
करहु मन परतीति अपने, खैँ चि सूर्रात आनु ॥१॥
धाम दौलत हरखु ना तिक, खाक करिकै मानु ।
यह तो है दिन चार का सुख, ओस तिक भारि भानु ॥२॥
देखि दृष्टि पसारि सब, चिल गये करिके पयानु ।
नाम रस जिन पिया तिन्ह कहँ, अमर संत बखानु ॥३॥
साथ गुरु के रहे जुग जुग, रूप तिक निर्वानु ॥४॥
जगजीवन विस्वास करिकै, सत्तनामिहिँ मानु ॥४॥

॥ शब्द २२ ॥

रे मन रहा प्रोति लगाय।

भूठि ग्रासा ग्रीर है सब, देहु सा बिसराय ॥१॥

बुंद ते इक तीन चौथा, लिया छिनहिं बनाय।

नाम सा वह ग्रहै ऐसा, हरहु ते रठ लाय॥२॥

दिया जोति पसारि कै सब, रहे इक ठहराय।

साधि साधन तका जिन केहुँ, छिकत भे रस पाय॥३॥

ग्रहै परगठ छिपा नाहीं, देत हैाँ बतलाय।

जगजीवन नित पास गुरु के, चरन रहि सिर नाय॥४॥

॥ शब्द २३ ॥

बौरै नाम भजु मन जानि।
सत्तनामिंह गहा ग्रंतर, लिया ग्राहै छानि॥१॥
त्यागि दुबिधा करहु धीरज, मानु लाम न हानि।
सद्द सत्त पुकारि भाखत, लीजिये यहि मानि॥२॥
लिया केते तारि छिन महॅं, कहै कौन बखानि।
दास कहॅं जहँ पखो संकट, लिया तहँ सुधि ग्रानि॥३॥
कौन को करि सकै वरनन, मैं ग्रहौँ काह कितानि।
जगजीवन काँ करहु दाया, निरिष्ट छिब निर्वानि॥ १॥
॥ शब्द २४॥

प्रभुजी ख़व मैं कहैं। सुनाई। देखि चरित्र सबै दुनियाँ के, ख़ब कबु कहा न जाई॥१॥ कर्राह वन्दगी सीस नाइकै, पाछे करि कुठिलाई। ताहि पाप संताप परिहंगे, परै नरक माँ जाई ॥२॥ दीलत धाम देखि के माते, चेत हेत नहिँ ग्राई। धाइ धाइ ग्रीरहिँ समुफावेँ, बिनु जल बूड़े जाई॥ ३॥ करिँ पाप ग्री ज्ञान कथिँ बहु, ग्रापन बिभी बढ़ाई। ते नर ग्रंत नर्क माँ गिलगे, कहत सब्द गीहराई॥ १॥ डिंभ बढ़ाइ कपट किर पूजा, भूठे ध्यान लगाई। दिना चारि जग सबिह दिखाइनि, डारिनि जनम नसाई॥ ॥ साधु ते सीतल रहे दीन है, जनिम जगत सुख पाई। जंगजीवन जो मन महँ जाने, तिन पर रही सहाई॥ ६॥

॥ शब्द २५॥

साधा रसिन रटिन मन सोई।
लागत लागत लागि गई जब, ग्रंत न पाने कोई॥१॥
कहत रकार माकरीहँ माते, मिलि रहे ताहि समोई।
मधुर मधुर ऊँचे की घायो, तहाँ ग्रवर रस होई॥२॥
दुइ के एक रूप किर वैठे, जोति मलमली होई।
तेहि काँ नाम भयो सतगुरु का, लोह्यो नीर निचोई॥३॥
पाइ मंत्र गुरु सुखी भये तब, ग्रमर भये हिहँ वोई।
जगजीवन दुइ कर तेँ चरन गहि, सीस नाइ रहे सोई॥४॥
॥ शब्द २६॥

मन तुम का ग्रीरिह समुभावहु। ग्रापुहिं समुभहु ग्रापुहि वुभहु, ग्रापुहिँ घट माँ गावहु॥१॥ जेचे जाहु निचे काँ ग्रावहु, फिरि ऊँचे कहँ घावहु। जर्ञान रसनिक लागी तुमहीं काँ, तीनिउ रसनि मिठावहु॥२॥

स्वाद, चाट।

देखहु मस्त रहहु है मनुग्राँ, चरनन सीस नवावहु।
ऐसी जुगुति रहहु है लागे, कबहुं न यहि जग प्रावहु॥३॥
जुग जुग कबहुँ ग्रंग निहँ छूटै, ग्रीर सबै बिसरावहु।
जगजीवन परकास बिदिति छबि, सदानन्द सुख पावहु॥४॥
॥ शब्द २०॥

साधा जस जाना तस जाना।
जैसा जा को जानि पराहै, सो तैसै मन माना॥१॥
प्रपनी प्रपनी बानी बोलहिँ, हमिंह सिखावहिँ ज्ञाना।
प्रपने मन कोइ समुभत नाहीँ, प्राहिहँ बड़े हेवाना॥२॥
लागत नहिँ जागे की बातैँ, सेवित सबै निदाना।
सेवत चौँकि के जागि परे जे, प्रागम दोन्ह तेवाना ॥३॥
चले पंथ चिंह गये गगन कहँ, थिर है रहे ठहराना।
जगजीवन सतगुरु की मूर्यत, तिक सूर्यत निर्वाना ॥३॥

साधा जिन्ह जाना तिन्ह जाना।
जिहिकाँ जैसे जानि परा है, तेहिँ तैसे मन माना॥१॥
माला मुद्रा तिलक वनाइ के, पूजिहँ काँस पषाना।
जस विस्वास वॅथ्यो है जिन्ह के, तेहि काँ तस परमाना॥२॥
जो जस जानत तेहिँ तस जानत, अस है कृपानिधाना।
अपरम्पार अपार अहै गति, को किर सकै वखाना॥३॥
व्यापि रह्यो जल थल महँ आपुहिँ, कहँहुँ नहीँ विलगाना।
जगजोवन न्यारा है सव तेँ, संतन महँ ठहराना॥४॥

॥ शब्द २८॥

संच, फ़िक्र।

॥ शब्द २६॥

साधा परगठ कहैं। पुकारो । दुइ ग्रच्छर ततसार ग्रहे एइ, नाम की बलिहारी ॥१॥ लोन्ह्यो छानि जानि के मन तें, दृढ़ के डारि सँभारी । लागि रहे निसु बासर मन तें, कबहूँ नाहिं बिसारी ॥२॥ बिन बिस्वास ग्रास नहिं पूजे, भूला सब संसारी । देंही पाइ कनक काया की, डारिनि जनम बिगारी ॥३॥ देत ग्रहें। सुनाइ सिखाये, सत मत गहै। बिचारी । जगजोवन सतगुरु की मूरति, निरखत ग्रहे निहारी ॥४॥

॥ शब्द ३ /॥

साधी कहत ग्रहीँ गोहराइ।
सत्त नाम रस ग्रिमित पीवहु, चरन तेँ ली लाइ॥१॥
पिया निहँ सा जिया नाहीँ, रहे मन पिछताइ।
काल मारिके खाइ लीन्हा, केहु लीन्ह नािहँ बचाइ॥२॥
ज्ञान बेद गिरंथ भाषत, दीन्ह प्रगट बताइ।
भजे निहँ सा जािन मन महँ, भाड़ पड़े सा जाइ॥३॥
भजत तजत ग्रदेस मन रित, नाम की सरनाइ।
जगजिवनदास मिटाइ संकट, जनिहँ लेिहँ बचाइ॥१॥

॥ शब्द ३१ ॥

साधा नाम तेँ रहु लौ लाय । प्रगट न काहू कहहु सुनाय ॥१॥ भूठे परगट कहत पुकारि । ता तेँ सुमिरन जात बिगारी ॥२॥ भजन बेलि जात कुम्हिलाय। कौनि जुक्ति कै भक्ति दृढ़ाय॥३॥ सिखि पढ़ि जोरि कहै वहु ज्ञान। सा तो नाहिँ प्रहै परमान ॥४॥ प्रीति रीति रसना रहै गाय। सा तो राम काँ बहुत हिताय ॥५॥

तो मीर कहावत दास । सदा बसत हैं। तिन के पास ॥६। मैं मिर मन तें रहे हैं हारि । दिप्र जोति तिन के उजियारि॥७। जगजिवनदास भक्त भे सोइ । तिनका ग्रावागवन न होइ ॥८ ॥ शब्द ३२ ॥

साधो रठत रठत रठ लावा।
दुइ अच्छर बिचारि के लीन्ह्यों, सा अन्तर है लावा ॥१॥
परगठ कहे साँचु निहँ मानत, सुनि काहू निहँ भावा।
काहू के परतीत नहीं है, केती किह समुफावा॥२॥
करता नाम अहै अस खाविंद, जिन्ह सब रिच के बनावा।
हम का जानि परत है सोई, तेहि काँ सीस नवावा।॥३॥

लिया चढ़ाइ गया मंडफ कीँ, गुरु तेँ भैँठ करावा।
मिठिगा जापु आपु माँ मिलिगा, एकहि एक कहावा॥१॥
रहि निरथाइ हिए तेँ देखा, भलकि दरस तब पावा।
जगजीवन ते निर्भय हैंगे, अभय निसान बजावा॥५॥।
॥ शब्द ३३॥

साधो नाम भजे सुभ होई।
तिज हं कार गुमान दीन हुँ, सीतल ख़ंतर साई॥१॥
ते लगाय रहि सत्तनाम ते, संगति नाहिँ बिछोई।
किये गुमान भक्त जन ते जिन्ह, तेज गये बिगोई॥२॥
समय पाइ जिन्ह जाना नाहीँ, मोह के भर्म फँसाई।
छांत काल किएत जम कीन्हो, चले मनिहँ मन रोई॥३॥
रही जगत माँ लीन नाम ते, मैं ते दुविधा धोई।
जगजीवन भीजाल छूटिगा, चरनन रहे समाई॥४॥

॥ शब्द ३४॥

जा कोई घरहि बैठा रहै। पाँच संगत करि पचोसी, सब्द अनहद लहै ॥१॥ दोन सीतल लीन मारग, सहज बाहानि बहै। कुमति कर्म कठोर काठिहैं, नाम पावक दहै ॥२॥ मारि मैं तैं लाय डोरी, पवन थाँमे रहै। चित्त कर तहँ सुर्मात साधू, सुरति माला गहै ॥३॥ राति दिन छिन नाहि छूटै, भक्त सेाई अहै। जगजीवन कोइ संत विरला, सब्द की गति कहै ॥४॥ ॥ शब्द ३५॥ सत्त नाम बिना कही, कैसे निस्तरिही। कठिन ऋहै माया जार, जा की नहिँ वार पार, कही काह करिही ॥ १ ॥ हो सचेत चौँकि जागु, तर्गह त्यागि भजन लागु, अंत भरम परिही।

> डारहि जमदूत फाँसि, ग्राइहि नहिँ रोइ हाँसि, कौन धीर धरिहै। ॥ २ ॥

लागहि नहिँ केाइ गोहारि, लेइहि नहिँ केाइ उवारि, मनहिँ रोइ रहिहै।।

भगनो सुत नारि भाइ, मातु पितु सखा सहाइ, तिनहिं कहा कहिहै। ॥ ३॥ ग्राइहि नहिं डेालि बोलि, नैनन टक लाय रहिहै।। काहुक नहिं कोउ जग्त, मनहिं ग्रपने जानु गत, जीवत मरि जाहु दोन ग्रंतर माँ रहिहै।॥१॥ सिद्ध साध जागि जती, जाइहि मिर सब कोई, रसना सतनाम गिह रहिहै। । जगजिवनदास रही बैठे, सतगुरु के पास चरन, सीस धरि रहिहै। ॥ ५ ॥

॥ शब्द ३६॥

मनहिं मारि गहहु नाम, देत हैं। सिखाई। सीवत जागत ठाढ़ि बैठि, बिसरि नाहिं जाई॥१॥ तांज दे गुमान गर्ब, मैं तैं गफिलाई। निंदा कुठिलइ बिबाद, दूरि दे बहाई॥२॥ पाँच पचीस खैँचि ऐँचि, रिखये ग्रम्भाई। सीतल सुसील छिमा, करि रहु दिनताई॥३॥ ऐसी जुक्ति भक्ति की, से सब्द कहि बताई। जगजोवन गुरु चरनन, रहहु चित्त लाई॥॥॥

॥ शब्द ३७ ॥

श्ररे मन रहहु चरन तेँ लाग। इत उत सकल देहु तुम त्याग १ दुइ कर जारि कै लीजै माँग। साेवत उठहु माेह तेँ जाग ॥२॥ नयन निरिष्व छवि रहु रस पाग। कर्म भर्म सब जैहिह भाग॥३ जगजीवन श्रस रहु श्रनुराग। जानु श्रापने तबहीँ भाग॥४॥

॥ शब्द ३ म ॥

सुमिरहु मन सत्तनाम सकल घंघ त्यागी ॥टेक॥ काहे अचेत सूत वौरे, चौँकि जगु अभागी। ज्ञान ऐना देखि करि कै, उलिट रहहुं लागी॥१॥ छिया वुंद कै पहिरि जामा, भया आय खाकी। जायगा घर पवन अपने, रहै ना कछु वाकी॥२॥ साधा सब्द कहैं सा करिये।
ग्रंतर नाम रहै रिंट लागी, गुप्त जक्त माँ रिहये॥१॥
तजह कुसब्द बोलु सुभ बानी, ग्रंपने मारग चलिये।
करि बिवेक ग्रंस समुभि ज्ञान तेँ, भरम भुलाइ न परिये॥२॥
करम काँट पर मारग ग्राहै, खबरदार पग घरिये।
जगजीवन चलु ग्रापु बचाई, भवसागर तब तरिये॥३॥
॥ शब्द ४०॥

साधो नाम जपहु मन जानि।
जनम पाइ सुफल करि जावहु, हढ़ प्रतीत जिय ग्रानि॥१॥
रहहु गुप्र गहे ग्रंतर माँ, मानहु लाभ न हानि।
ग्रस दृढ़ भक्ति करहु गहि चित महँ, कहत हैं। भेद बखानि॥२॥
हर्ष सेक ते समुभे रहिये, ज्ञान तत्त है छानि।
इत उत कबहुँ चहै मन नाहीँ, रहि ग्रंतर ठहरानि॥३॥
ऐसो जुगत जगत माँ रहिये, सोतल सोल पिछानि।
जगजीवन ग्रमृत पिउ ग्रम्भर, जोतिहिँ रहहु समानि॥१॥
॥शब्द ४१॥

ख़ब जग पखो धूमा धाम । चेत नाहीँ ख़है गाफिल, भजत नाहीँ नाम ॥१॥ करत है कुठिलाइ निंदा, काम करम हराम । पिछताहुगे मन समुक्त तकु तन, होइ दुक्ख वियाम ॥२॥

<sup>•</sup> मस्त । † काँटा।

काठिहैँ जम दूत कुल्हरी, ग्रइहै नहिँ कोइ काम।
होइहि नास निरास होइहै, भूलिहै धन धाम ॥३॥
भूठ कहि बहु कर्राह बातैँ, खाइ फूलि ग्रराम।
तोरि पाँजर नरी क्ष्य दाबहिँ, भूलिहै इतमाम ॥॥॥
देहु नहिँ दु:ख दया राखहु, गहहु मन महँ नाम।
जगजीवन बिस्वास करि, से पाइ सुख बिस्नाम॥॥॥
॥ शब्द ४२॥

मन महँ नाम हीँ भिज लेहु।
बहुरि फिरि पछिताहुंगे बहु, दोस नाहीँ देहु॥१॥
करहु अंतर ज्ञान अपने, जियत सब तिज देहु।
अंत भल ककु होय नाहीँ, कागढ़ गिल ज्याँ मेहु‡॥२॥
भूलु निहँ जग देखि माया, बुटिहँ सबै सनेहु।
गहु बिचारि सँमारि के चित, भूँठि काया गेहु॥३॥
देखु नैन उचारि जग सब, जात लेहू लेह।
जगजिवनदास करार नहिँ, गुरु चरन सीसिह देहु॥४॥
॥ शब्द ४३॥

साधा देखि करें नहिं कोई।
देखी करें बूक्ति नहिं ग्रावै, भरम मुलाने सोई॥१॥
जे साधुन तें करे सिमताई, परे नरक महं सोई।
विद्या वाद विवाद करिह हठ, गया सर्व सा खोई॥२॥
वहु वकवाद चित्त थिर नाहीं, किह भाखहुँ मैं तोई।
भजन विहून माह के वस परि, मुक्ति न कैसंहु होई॥३॥
सा ऐसे सब देखि परतु हैं, भक्त है विरला कोई।
जगजीवन गुप्रीहं मन सुमिरहु, सूरित चरन समाई॥॥॥

<sup>ः</sup> नटर्द, गला । † इहतिमाम । ‡ वरसात ।

॥ शब्द ४४ ॥

निर्मय है के नाचु, नाम धुन लाव रे ॥टेक॥ इतनी बिनतो सुनि लेव मेरी, इत उत कतहुँ न घाव रे ॥१॥ श्रीसर बीति बहुरि पिछतिही, याही बना बनाव रे ॥२॥ देखु बिचारि कीऊ थिर नाहीं, कीऊ रहै न पाव रे ॥३॥ दुइ श्रच्छर श्रंतर रिट रहहू, तत्त सी मंत्र सुनाव रे ॥४॥ जगजीवन बिस्वास श्रास गहु, चरनन सीस नवाव रे ॥४॥

॥ शब्द ४५ ॥

साधा भक्ति करै ग्रम कोई। जगत रमे अस सहज रीति तें, हर्ष सीक नहिं होई ॥१॥ रमत रहै मन ग्रंतर भीतर, जिभ्या बोलै न सोई। जा बोलें तौ डोलें वह मत, पुष्ट न कबहूँ होई ॥२॥ कैसे जुपै मंत्र वह ग्रजपा, दुविधा ते गा खोई। जक्त वेद के भेदहिँ ग्रयटके, रहे विमुख है रीई ॥३॥ तोरथ व्रत तप दानहिं भूले, ऋभिमानहिं विष वोई। ग्रासा बाँधिनि भये निरासा, पछिताने मन वोई ॥४॥ काया यह तौ अहै खाक की, किलविष अहै समाई। न्निमल होए के नहिं उपाय कब्रु, केतो जल से धोई ॥५॥ लावत खाक खाक मन नाहौं 🕸, भ्रमि भ्रमि ज्ञान विगाई । मैं ते पड़ा करम की फाँसी, नहीं जाग दृढ़ होई ॥६॥ कविता पंडित सुरता ज्ञानी, मन महँ देख्या टीई। सोमा चाहि के मूलि फूलिंगे, वह सुधि गई विछोई। ॥१॥ मन मिथ मिन है लाइया रस, लीन्ह्यो तत्त बिलेाई। जगजीवन न्यारे निर्वानी, मस्त मे चरन समोई ॥६॥

शरीर पर भस्म मल ली पर मन की भस्म नहीं किया। † जुदा, दूर।

॥ शब्द ४६ ॥

साधा कलि® जन† बिरला कोई।

भक्त से। जग रहि न्यारे सब त, ग्रॅंतर डेारि दृढ़ होई ॥१॥ कोऊ ग्रन्त तजै पय पीवै, बरत रहै सब कोई । महिमा जानत ग्रावत नाहीँ, गये सर्ब से। खोई ॥२॥ कोऊ घावत तीरथ न्हावै, मन नहिँ देख्ये। टोई ।

स्थाने हइ मन मैल महा ग्रघ, निर्मल कबहुँ न होई ॥३॥ छाँड़त छोन मोम दिल नाहोँ, करत तपस्या सोई। कंद भूल खिन‡ खात जँगल माँ, ऐसहुँ भिक्त न होई॥॥॥ तन दाहत कर घीँचिहँ तूरत, ठार रहत है सोई।

स्रासन मारि बिंबीरी होती, तबहूँ भक्ति न होई ॥५॥ माला सेल्ही लिहे सुमिरनी, तिलक देहि रचि सोई। भस्म लाइ मौनी है बैठे, तबहूँ भक्तिन होई ॥६॥ जगत रहे सोती नहिं कबहूँ, गाती बजाती सोई। महा दीन है रहे जगत माँ, तबहूँ भक्ति न होई ॥०॥ पढ़े पुरान गरंथ रात दिन, करे कबिताई सोई। ज्ञान कथे पद सब्द कहे बहु, तबहूँ भक्ति न होई॥८॥ दीन्हेउ केहु चढ़ाइ गगन कहँ, स्राइ नीचे रहे रोई। थिर है वहाँ रहन नहिं पाती, माया रहे समोई ॥६॥ सतगुरु पारस जेहिँ काँ वेधा, मन का मैल गा धोई। जगजीवन ते भक्त कहाये, सूरति बिलग न होई॥१०॥

क किलयुग में । † भक्त । ‡ खोद कर । § ऊर्दबाहु का भेष धरना । ॥ बर्फ़ में रहना या ठाड़े यानो खड़े रहना । ¶ जिस के वदन पर मिट्टी जम जाने से दीमकों ने \*बिबाट यानी बिल बना लिये हैं।

॥ शब्द ४७ ॥

तूँ गगन मँडल धुनि लाव रे ॥टेक॥
मुरति साधि के पवन चढ़ावहु, सकल सबै बिसराव रे ॥१॥
थिर है रहि ठहराय देखु छबि, नयन दरस रस पाव रे ॥२॥
सो तुम हेाहु संस्त लै मनुझाँ, बहुरि न एहि जग झाव रे ॥३॥
जगजीवनदास झमर डरपहु नहिं, गुरू के चरन चित लाव रे ॥४॥

॥ शब्द ४=॥

यहि बन गगन बजाव बँसुरिया। कीनहुँ नहिँ गुमान तिक भूली, ख़ंग ख़ंग गाल जाइ पसुरिया१ इहाँ तो कोइ रहे नहिँ पाइहि, चला जात है साँभ सबेरिया। धैकै पकरि बाँधि लैजाई, कोउ न राखि सकहि बरियरिया॥ एहि का ख़ंत खोज कब्रु नाहीँ, ख़ावत जात रहट की घरिया। कोउ फूटत कोउ छूँछ पानि नहिँ, कौनिउ जात ख़है जल भरिया । ख़ब तू दौरि धाइ नहिं भटकिस, ले सँवारि नहिँ होवे करिया। जगजीवन निर्मल छिब मूर्रात, निरखु देखु मन मस्त करैया १

॥ शब्द ४६ ॥

सुनु बिनु नाम निहँ निस्तार ।
बेद ज्ञान गरंथ भाखे समुक्तु से। तत सार ।१।
भूलु नाहिँ सम्हारु आपुहिँ कठिन माया जार ।
डारि फाँसी बाँधि लैहै नाहिँ छूठनहार ॥२॥
जानि पायो जुगति ऐसी नाम अजपा धार ।
ताहि सँग तूरंग रस लै पहुँचु गुरु दरबार ॥३॥
गुरू का चौगान आसन निर्मलं उँजियार ।
पहुँचि निरखु बिहून निना लागिहै तब पार ॥४॥

सीस दैकै रहै। चरनन त्यागु सर्व विचार । जगजिवन दासं भक्त होवै छूटि माया जार ॥५॥ ॥ शब्द ५०॥

साधा भक्ति करै ग्रस कोइ।
ग्रांतरै दुइ ग्रांछर सुभिरै, भक्त तबहीं होइ॥१॥
तजै बाद बिबाद सब तें, दुक्ख निह केउ देइ।
रहे सहज सुभाव ग्रपने, भिक्त मारग सोइ॥२॥
करै निह कछु डिभ कबहूँ, डारि में तैं खोइ।
दोन लीनं सीतलं मन, गुप्त राखे सोइ॥३॥
कहै निह कछु प्रगठ भेदं, चिंत्त चरन समोइ।
जगजिवन बहु बकबाद त्यागै, निर्मलं तब होइ॥४॥
॥ शब्द प्रश॥

भूलु निहँ तिक जगत माया, सर्व विरथा जानि ॥१॥ भाग वड़ नर देँह पायो, समुिक्त निहँ मन ग्रानि । भाग वड़ नर देँह पायो, समुिक्त निहँ मन ग्रानि । भ्रांत फिर पछिताइहौ, जब होइ तन की हानि ॥२॥ करिह त्रास निरास होइहौ, दूध नीर ज्योँ छानि । काम निहँ कोइ ग्राइहै, फिर खेँचि छेहै तानि ॥३॥ काल करिहै हालि ग्रीरै, मानिहै निहँ कानि । खाँड जैसे मिलाइ तक्कर®, पाइ जाइहि सानि ॥१॥ जिवत छेहु सवारि तन मन, वारि प्रीतिहिँ ठानि । जगजीवन ग्रव नाहिँ डर, जो चरन रहि लपटानि॥॥॥

छारे मन छानत नाहीं धाव । गगन काठे बैठि रहु तेँ, सकल सब विसराव ॥१॥ तखत नोचे बैठि रहि करि, माथ गुरु काँ नाव।
हे सँभारि सँवारि प्रापुहिँ, मिलहि नहिँ फिर दाव॥२॥
भूलि के तू फूलु नहि जग, भूठ सबै बनाव।
प्राचल नहिँ चिल जायगा, सब मृतक काया गाँव॥३॥
प्रामर होउ सत परस करि के, देत इहै सिखाव।
जगजीवन के सत्तगुरु तुम, दास तुम्हरै ग्राउँ॥१॥

॥ शब्द पूर ॥

सुनु सिंख ग्रब मैं कहीं समुफाई।
विनु पिय भेंट भटिक तुम फिरिही, इहै मंत्र मैं कहा सुनाई १ करहु विचार सँवार चहै। जो, कहैं। करहु सो तैसे जाई।
यह उपदेस ग्रँदेस मिटैहै, गहु हढ़ मता छाड़, दुचिताई॥२॥
पाँचो साथ हितू तोरे बैरी, पल पल देत इहै भरमाई।
नारि पचीस लिहे सँग डोलिहैं, इन तें निह कक्षु तेार बसाई ३
एइ सब लाइ लेहु सँग ग्रपने, गगन माँदिल चल पहुँचो जाई।
सात मँवरि करि पिय तें भेंटो, सर्व कल्पना सो मिटि जाई १
निरति निरिष्ठ करि यह मित तुम्ह मिलि, कबहुँ न छटें
ग्रचल सगाई।

जगजीवन संखि होइ सोहागिन, सत की सेज सूति सुख पाई ५

नैनन देखि कहा निहँ जाई। भजिह न नाम काम किर जग के, कहिँ बहुत अधिकाई १ बहु बकबाद बिबाद करिहँ हठ, केती कही समुफाई। निंदा करिहँ आपनी मानिहँ, परिहँ नरक महँ जाई॥२॥ माला सेल्ही पहिरि सुमिरिनी, चंदन तिलक बनाई। सुमित सील तेँ न्यारे बासी, जगतिहँ ठगिहँ सिखाई ॥३॥ काया गुदरा पहिरे डोलिह, समुभि देखु मन भाई। जगजीवन जग सहजै रहिये, मन तेँ डोरि लगाई॥४॥

॥ शब्द ५५ ॥

ए मन जोगी करहु विचारा।

कहँ तेँ आइसि अहसि कहाँ अब, कहाँ तोर घर द्वारा ॥१॥ को तैँ अहसि चीन्हु तैँ आपुहिं, का हित भये। बिसारा। उलिट बिचारु बिसारु जगत सब, साँई जहाँ तुम्हारा॥२॥ आयो फूटि टूटि नीरिहँ मिलि, भाया काँ बिस्तारा। तेहिं रत भये गये अभिमानी, कबहुँ न कीन्ह सम्हारा॥३॥ खबरदार हा खाक लाव सत, सुन्यं होहु बिचारा। जगजीवन आसन दृढ़ किर कै, वैठु जहाँ उजियारा॥४॥

॥ शब्द पू६ ॥

किल की रोति सुनहु रे भाई। माया यह सब है साँई की, ऋापुनि सब केहु गाई॥१॥ भूले फूले फिरत ऋाय पर, केहु के हाथ न ऋाई। जो है जहाँ तहाँ हीं है सा, ऋंत काल चाले पछिताई॥२॥

जहाँ होय नाम के चरचा, तहाँ आइ के और चलाई। लेखा जाखा करिंह दाम का, पड़े अघोर नरक महं जाई ॥३॥

यूड़िह प्रापु प्रौरन कहें वोर्राहें, किर भूठी बहुतक बकताई। जगजीवन मन न्यारे रहिये, सत्त नाम ते रहु धुनि लाई॥४॥

नाम विनु निह्ं कीउ कै निस्तारा ॥ टेक ॥ जान परतु है ज्ञान तत्त तें, मैं मन समुक्ति विचारा । फहा भये जल प्रात ख़न्हाये, का भये किये ख़चारा ॥१॥ कहा भये ब्रत ख़दाहिँ तयागे, का किये दूध ख़हारा ॥२॥ कहा भये पँच ऋगिन के तापे, कहा लगाये छारा। कहा उर्धमुख धूमिह चाँटे, कहा लोन किये न्यारा ॥३॥ कहा भये बैठे ढाढ़े तें, का मौनी किहे अमारा । का पेंडिताई का बकताई, का बहु ज्ञान पुकारा ॥४॥ गृहिनी रयागि कहा बन बासा, का भये तन मन मारा।

प्रोति बिहून हीन है सब कबु, भूला सब संसारा ॥ ५ ॥ मंदिल‡ रहै कहूँ नहिँ घावै, ख्रजपा जपै ख्रधारा। गगन मँडल मनि वरै देखि छवि, साहै सव तेँ न्यारा ॥६॥ जेहि विस्वास तहाँ है लागी, तेहि तस काम सँवारा।

जगजीवन गुरु चरन सीस घरि, छूटि भरम कै जारा ॥०॥

॥ शब्द ५ ॥

साधो सहज भाव भाज रहिये। दुइ अच्छर अंतर महँ गहि रहि, भेद न काहु ते कहिये॥१।

जस बस्ती तैसे जंगल है, तस गृह एकहि फहिये<sup>§</sup>। एहि उपाय तेँ पाय नाम कहँ, भक्त होन जब चहिये॥२॥ भाग जागि तव जानु ग्रपना, निसु दिन नहिँ विसरैये।

लागी रहे लगाये ऐसे, दरसन ख़ंतर पैये। भेट भई सतगुरु तेँ तबहीँ, मगन मस्त है रहिये। जगजीवन करि श्रास नाम की, नैन निरखि छवि रहिये।

संस्था (जप को )। † स्त्री। ‡ घर। ∮ समसो।

॥ शब्द ५६॥

साधो मन निहँ ग्रंत बहाव।
जो मन बहै तो रहे कवन बिधि, गहै कवन बिधि नाँव॥
पानी नेत्र बास है तहवाँ, तिक चिल इहै सुभाव।
धावत पल पल जो हितु लागत, तहैं करत बेलमाव ॥
काया गढ़ यह गगन कोठरी, तहाँ खैँ चि बैठाव।
जो कहुँ जाय जाय निहँ पावै, तहाँ ऐँ चि छै ग्राव॥३॥
रहु थिर तहँ ठहराइ बैठिकै, सत्त सुकृत छै लाव।
जगजोवन निर्मुन निर्धानी, सीस चरन तर लाव॥४॥

॥ शब्द ६०॥

ग्राइ जग काहे मन बीराना ॥टेक॥ जीन कील करि व्हाँ तेँ ग्रायो, समुभि देखु वह ज्ञाना ॥१ तिक माया वस भूलि परेसि तेँ, सत्त नाम निह जाना ॥२ जो उपजा सा विनसि जायगा, होइ है ग्रंत चलाना ॥३॥ सवचिल जाइ श्रचल निह कोई, सिस गन मुनि जन भाना॥१ जगजीवन सतगुरु समस्थ के, चरन रही लपटाना ॥५॥

॥ शब्द ६१ ॥

साधो विनु सुमिरन तरिहैं नाहीं। दान पुन्न के रहिंह भरोसे, केतो तिरथ नहाहीं ॥१॥ युच्छ दान फल देत ग्रीर कहें, वै ती वलदे‡ नाहीं। दादुर देंह वर्ग निहें वलदे, वसे रहें जल माहीं ॥२॥ कन्द मूल भिछ पवन ग्रहारी, पय पी तनिहें दहाहीं। निर्वाह ग्रहै याहू तें, परिहें ग्रंत भव माहीं॥३॥

<sup>•</sup> प्रकाश । † ठहराव । ‡ यव्ले । ९ मेंडक की जाति पानी में रहने से ।

श्रासन मारि रहैं दृढ़ बैठे, श्रन्तर सूक्षे नाहीं। मन महँ फूलि भूलि गे डोरी, श्रंत काल पछिताहीं ॥४॥ होइ निसंक नाम कीरति गहु, रहु थिर श्रंतर माहीं। जगजोवन गुरु बास गगन महँ, सूरति राखहु ताहीं॥५॥

॥ शब्द ६२॥

ग्रिरं मन ग्रवहूँ नामिहँ जान । ग्रायेहु कौल किर भूलेहु सुख माँ, काहे भयहु हेवान ॥१॥ जामा साँई सा पिहराया, तेहि का कौन गुमान । केते गये पुराने चिराने, ग्रनगन करूँ न बयान ॥२॥ टापो सिखर बास कर तहवाँ, परसु मुरति निर्वान । छिब ग्रनूप कबु बरिन न ग्रावे, रिब सिस करौँ कुर्वान ॥३॥ देखत रहहु दृष्टि निहँ टारहु, इहै सिखावौँ ज्ञान । जगजीवन बिस्वास किहे रहु, ग्रीर नहीं कबु ग्रान ॥४॥

## ॥ भेद बानी ॥

॥ शब्द १ ॥

राँग राँग चंदन चढ़ावहु, साँई के लिलार रे ॥टेक॥ मन तेँ पुहुप माल गूँधि कै, सो लै के पहिरावहु रे। बिना नैन तेँ निरखु देखु छबि, बिन कर सीस नवावहु रे॥१॥ दुइ कर जारि के बिनती करि कै, नाम के मंगल गावहु रे। जगजीवन बिनती करि माँगे, कबहुँ नहीँ बिसराबहु रे॥२॥

॥ शब्द २॥

देखि के प्राचरज कह्यों न जाई। तीन स्रोक का जो बनाव है, सा नर देंह बनाई ॥१॥ नख सिख पग कर पेट पीठि करि, सब रचि एकै लाई। तेहि माँ लाइ पवन एक पंछी, सर्व ऋंग कै राई ॥२॥ पाँच पचीस ताहि अरुभाया, रच्या स्वाद अधिकाई। श्रपनी श्रपनी घावन घावैँ, लाग्यो करन कमाई ॥३॥ पखो कर्म बस बिसरि गया सब, सुधि बुधि नाहि समाई। निसि बासर भरमत ही बीतत, चेत हेत नहिं ग्राई ॥४॥ वहि घर की सुधि विसरि गई है, जेइ करि कौल पठाई। बंदा तेँ हैंगे फिरि गंदा, चले अ़ंत पछिताई ॥५॥ भूला सबै देखि धन माया, केहु के हाथ न आई। भूठी ग्रास प्यास पी माते, डॉरिन्हि सबै नसाई ॥६॥ प्रहे प्रचेत सचेत होत नहिं, केती कहै बुभाई। भ्राइ जगत माँ बिंदु बुंद भा, बुंद में गयो समाई ॥०॥ ग्रबहूँ समुभि देखु मन बीरै, कहत सा ग्रहाँ चेताई। जगजीवन कहँ प्रीति नाम से, सकल धंघ विसराई ॥८॥

॥ शब्द ३॥

प्रान एहुँ आइ चेत नहिं कीन्हा।
निर्मुन तेँ पयान कि आवा, नाहिँ आपु का चीन्हा॥१॥
वहि मन मिलि कै करता हैगा, अगिन ज्वाल किर लीन्हा।
तेहीँ ज्वाल तेँ वुंद निकास्यो, पिंड साज छिन कीन्हा॥२॥
रुचि मे वहुत त्याग नहिँ जावै, मैं मैं किर मे लीना।
परे कर्म विस हेत गया वहु, पाछिल सुधि तिज दीन्हा॥३॥
सुद्धि सँभारि विचारि लागि रहु, निर्मल नाम गहि लीन्हा।
जगजीवन ते निर्मुन समाने, चरन कमल चित दीन्हा॥४॥

॥ शब्द ४ ॥

साधो कवन कहै कथि ज्ञाना।
उत्तम मधिम पान यहु नाहीँ, नाहीँ पवन प्रमाना॥१॥
निहँ सोतल निहँ गरम ग्रहै यह, नाहीँ रुचि कक्षु ग्राना।
रिच रिच किर मिलिगा सब माँ है, है न्यारा निर्वाना॥२॥
खात पियत डोलत सा ग्रापुहिं, कहै कि मैं निहँ जाना।
माया माति नाच सा नाचे, मैं हैाँ पुरुष पुराना॥३॥
ना मैं ग्रायो गया कहुँ नाहीँ, सर्गुन नाहिँ बखाना।
जगजिवनदास नाम तेँ लोना, चरन कमल लपटाना॥॥॥
हैं

॥ शब्द ५ ॥

साधो की धैाँ कहँ तेँ प्रावा।
कहँ तेँ प्राय कहाँ की ग्ररुमा, फिरि धौँ कहाँ पठावा॥१॥
सी ग्रँदेस सीच मन मारे, कछु गित जानि न पावा।
नीरमा पिता रुधिर माता करि, तेहि तेँ साजि बनावा॥२॥
नस ग्रौ हाड़ चाम मास करि, नौ दस द्वार बनावा।
दसी बन्द दरवाजा कीन्ह्यो, सबै जोरि गठि लावा॥३॥
सादी पाँच बसे तेहि नगरी, हित बिष रस मन मावा।
मिलि के ताहि पचीस संग है, सुमित सुमाव लुठावा॥१॥
करि परपंच रैन दिन बितयो, मैं तैँ जन्म गँवावा।
नीनिउ चैँ।पल साजि लीन्ह जिन, तिनकाँ मन बिसरावा ॥
माया प्रवल तिमिर नहिँ सूक्षे, जेहि हित नाम बतावा।
जगजीवन भव धार पार है, ग्रमय ग्रलख गुन गावा॥६॥

भाशक । † वीर्य्य । ‡ सादी—स्वादी अर्थात् रस क्रेने वाके ।

॥ शब्द ६॥

मन गहु सरन सतगुरु श्राय ॥ टेक ॥

फोट काया गगन मंदिर, तहाँ थिर मा जाय ।
। धैठि सब तेँ ऐँठि कै, जग डारि दे बिसराय॥१॥
साथ के श्रानाथ में वे, एक रहि खिसियाय ।
होरि पाँच पचीस एकहिं, बाँधि किस श्ररुमाय ॥ २ ॥
टरी निहँ टक लाय पोवे, श्रमी श्रिधिक हिताय ।
हप्त कबहूँ होत नाहीँ, प्यास नाहिँ बुताय ॥ ३ ॥

लागि पागि के मस्त भै, सिर धुजा सत फहराय ।
जगजिवन जीवे मरी नाहीँ, नाहिँ श्रावे जाय ॥ १ ॥

॥ शब्द ७॥

साघो कीन धौँ ग्राहि।
कीन डोलत कीन बोलत कीन है सब माहि॥१॥
कहाँ तेँ बिस्तार कीन्ह्यी, कहाँ ग्राय समाहि।
समुिक ग्रचरज होत ग्राहै, कहाँ धौँ फिरि जाहि॥ २॥
धना काया कोट बास, मवासक कोट के माहि।
कीट टूटा कर्म फूटा, रह्यो फिर कब्रु नाहि॥३॥
गाँव ठाँव ग्री नाँव नाहीं, गैव गैवी माहिं।
होय यहु मन जीव तेहि मिलि, एक टूसर नाहिं॥ २॥
लेहु ग्रव पहिचानि ग्रीसर, बहुरि पैहहु नाहिं।
जगजियनदास सँभार करिके, चरन भजु मन माहिं॥॥॥

॥ शबद् = ॥

साधो इक वासन गढ़ें कुम्हार । तेहि कुम्हार का छंत न पावा, कैसे सिरजनहार ॥१॥ श्रमिन उठाय निकासत पानो क्ष, रचि रेंगि रूप सँवार।
तीन षोथ दरवाज बनायो, नी महँ नाहिँ किवार ॥ २ ॥
भीतर रंग बिरंग तिरंगेँ, उठत श्रहिँ धुधकार।
पवन श्रम्ह तहँ बाजिह श्रापुहिँ, श्रापु बजावनहार ॥ ३ ॥
श्रापु जनावत श्रापुहिँ जानत, श्रापुहिँ करत बिचार।
श्रापुहिँ ज्ञान ध्यान तेँ लाग्यो, श्रापु बिवेक बिस्तार ॥ ३ ॥
छिन छिन गावत छिन छिन रोवत, छिन छिन सुरित सुधार।
जगजीवन श्रापुहिँ सब खेलत, श्रापुहिँ सब तेँ न्यार ॥ ५ ॥

॥ शब्द ६॥

साधो साध ग्रंतर ध्यान । दोन लीनं सीतलं हैं, तजहु गर्ब गुमान॥ १॥ गंग ग्राम बजार लावहु, चित्त गाड़ु निसान । सत्त हाट निहारि निरखहु, लेहु करि पहिचान॥ २॥ रैन दिन तहँ नाहिँ ग्राहै, नाहिँ सिस गन भान । समक भलमल रूप निर्मल, निर्गुनं निर्वान॥ ३॥ सुद्धि बुद्धो नाहिँ ग्राहै, कौन भाषे ज्ञान । जगजिवनदासं मस्त होवै, बिरल कोउ ठहरान॥ २॥

ा शब्द १०॥

मन रे आप काँ तैँ चीन्ह । आस के घर कहाँ आहे, कहाँ वासा लीन्ह ॥१॥ चेत करु अब हेत उन तेँ, जिन रे यहु सब कीन्ह । डारि दोन्ह बहाइ तुम कहँ, दगा तुम तेँ कीन्ह ॥ २॥ श्राष्ट्र पर चर पहिरि जामा, जग्त बासा लीन्ह । संग तेहिँ बहुरंग तसकर®, बड़ा श्रजुगुति कीन्ह ॥ ३ ॥ ऐँचि खैँच लगाव घागा, तिलक दै सत चीन्ह । जगजिवन गुरु चरन परि कैं, जुग जुग श्रम्मर कीन्ह ॥१ ॥शब्द ११॥

काया कैलास कासी राम से। बनायो ॥ टेक ॥
जा की वार पार नाहिँ, ग्रंत नाहिँ पायो ।
तीनि लोक दस दुम्नार, दरवाज नाहिँ लायो ॥ १ ॥
तीरथ तेहि माँ कोटिन्ह, गुरू से। बतायो ।
तस्कर तहँ बहुत पाँच, ग्रपथ ही चलायो ॥२॥
पचीस सेन बाँधि साथ, जहँ तहँ उठि घायो ।
लागे सब बिगारन हिँ, से रावन दुख पायो ॥३॥
चौँकि मनुवाँ जागि धागा, गगनहि गढ़ लायो ॥
जगजिवन उसवास मिटि गा, दरस सतगुरू पायो ॥ १

॥ शब्द १२॥

ख्रदे मन रहहु थिर ठहराय। बेद ग्रंथ संत संत किह, सुक्रत दीन्ह लखाय॥१॥ गगन मंडप बना है, तह अचल बैठहु जाय। तजहु आस निरास है कै, देहु सब विसराय॥२॥ भान गन सिस नाहिं निसु दिन, पवन निहं संसाय। चमक भलमल रूप निर्मल, रहहु इक ठक लाय॥३ तजहु निहं परसंग कबहूँ, बैठि जुगहिँ दृढ़ाय। जगजिवन निर्वान सतगुरु, चरन रहु लपटाय॥४॥

<sup>🕸</sup> ठरा । 🕇 अंदेशा ।

॥ शब्द १३-॥

ि बिरिछ् के जपर मैंदिल बनावा । ताहि मैंदिल इक जोगी ग्रावा ॥ १ ॥ जोगी भागि ग्रनत काँ जाय, मन्दिल ग्रपने मन पछिताय ॥२॥ ॥ दोहा॥

ताहि मन्दिल की गृह भया, ता मैं दिसि न दुवार। ता के भीतर रहत है, बिधना देत ऋहार॥ ३॥

॥ शब्द १४॥

सिंख बाँसुरी वजाय कहाँ गया प्यारे।। टेक ।। घर की गैल विसरि गै मोहिं तें, अंग न बस्तू सँभारो। चलत पाँव डगमगत धरिन पर, जैसे चलत मतवारे।।। १॥ घर आँगन मोहिं नीक न लागे, सब्द बान हिये मारो। लागि लगन में मगन वही सें, लोक काज कुल कानि विसारे। २ सुरत दिखाय मार मन लोन्ह्यो, मैं तो चहौँ होय नहिं न्यारे।। जगजीवन छवि विसरत नाहीं, तुम से कहौँ से। इहै पुकारे।।।३॥

॥ शब्द १५ ॥

साधा बूम्से बिनु समुम्ति न आवै। ग्रंथ आहे भव जाल में बंधा, को कहि के गाहरावै॥१॥ बाहर निसु दिन भठकत भरमत, थिर निहँ कबहूँ आवै। बूड़त जानि मानि भवसागर, अवरन कहँ समुमावै॥२॥ बहु बकताई करत फिरत है, रिच बहु भेष बनावै। सिख पिंट करिह बिबाद जहाँ तहँ, आपन अंत न पावै॥३॥ पाइ जोग केहु भेद भाँड़ गति, गहि दम साँस न आवै। दुखित होत तन फूलि मसक से, दुइ कर पेठ ठठावै॥॥॥ यहु निहें जोग रोग है भाई, साधू निह बतावै। सहज रीति मन साध पवन गिह, ग्रठदल कमल समावै॥५॥ ग्रजपा जपत रहै बिन जिभ्या, मधुर मधुर मधु पावै। है मस्तान मगन है गावै, बहुरि न यहि जग ग्रावै॥६॥ ग्रस मत गहै रहै केहू बिधि, काहु न भेद बतावै। जगजीवन सुख तब हीं पावै, सूरत सत्त मिलावै॥७॥

॥ शब्द १६॥

साघो को धौँ कहँ तेँ आवा।
स्वात पियत को डोलत बोलत, अंत न काहू पावा।।१॥
पानी पवन संग इक मेला, निहँ बिबेक कहुँ गावा।
केहि के मन को कहाँ बसत है, केइ यहु नाच नचावा॥२॥
पय महँ घृत घृत महँ ज्येाँ बासा, न्यारा एक मिलावा।
घृत मन वास पास मिन तेहि माँ, किर सो जुक्ति बिलगावा ३
पावक सर्व अंग काठिह माँ, मिलि के करिक जगावा।
है गै खाक तेज ताही तें, फिर धौँ कहाँ समावा॥ १॥
भान समान कूप सब छाया, दृष्ट सबिह माँ आवा।
परि घन कर्म आनि अंतर महें, जोति खैँचि ले आवा॥६॥
अस है भेद अपार अंत निहें, सतगुरु आनि बतावा।
जगजीवन जस बूभि सूभि भी, तेहि तस भाषि जनावा॥६॥
॥ शब्द १०॥

जा के लगी अनहद तान हो, निरवान निरगुन नाम की ॥१॥ जिकर करके सिखर हेरे, फिकर रारंकार की ॥२॥ जा के लगी अजपा भलके, जोत देख निसान की ॥३॥ मह मुरली मधुर वाजै, वाँए किंगरी सारँगी ॥२॥

घोंक कर । † यावल रूपी कर्म ।

ेंदिहिने जो घटा संख बाजै, गैब धुन भनकार की ॥ ५॥ ग्रकह को यह कथा न्यारी, सीखा नाहीँ ग्रान है ॥६॥ जगजीवन प्रान सोध के, मिल रहे सतनाम है ॥ ७॥ ॥ शब्द १=॥

साधो समुिक वृक्षि मन रहना।

दोरी पोढ़ि लाय के रहिये, मेद न काहू कहना॥१॥

गुरु परताप नाम जिन पायो, बड़े ताहि के लहना।
लियो समारि सँवारि पवन गहि, गगन मँदिल ठहराना॥२॥

चाँद सुरज दिन रजनी नाहीं, सब्द रसालिह ज्ञाना।
सिव ब्रह्मा बिस्तू मन तहवाँ, ख्रलख रूप निरवाना॥३॥

रहु लव लाइ समाइ छिबिह तिक, जुग तेँ किहे बहाना।
जगजिवनदास घन वै साधू, सदा रहेँ मस्ताना॥४॥
॥ शब्द १६॥

गगरिया मोरी चित सेाँ उतिर न जाय ॥ टेक ॥ इक कर करवा® एक कर उबहिन ं , बितया कहीँ प्ररथाय ॥ १ ॥ सास ननद घर दारुन ग्राहै, ता सोँ जियरा डेराय ॥ २ ॥ जो चित छूटै गागारि फूटै, घर मोरि सासु रिसाय ॥३॥ जगजीवन ग्रस भक्ती मारग, कहत ग्रहीँ गाहराय ॥४॥ ॥ शन्द २० ॥

श्रीर फिकिर किर फरके‡, जिकिर<sup>9</sup> लगाउ रे॥ टेक ॥ सूरति सूवा<sup>॥</sup> किर, गगने बैठाउ रे। तहँ हिरे हिर किर, किह के पढ़ाउ रे॥ १ ॥ साँई एक, एक किर जानु रे। दुषिधा निर्हें मन, कबहुँ छै श्राउ रे॥ २॥

अबोब। † रक्सी। ‡ दूर। § जाप। ॄ तोता।

जगजिवनदास तहँ, सुरति निहार रे। दुई कर जोरि करि, साँईं मनाउ रे॥ ३॥ ॥ शब्द २१॥

सत्त नाम मन गावहु रे ॥ टेक ॥
यहु मन दृढ़ करि ग्रंतर राखहु, ग्रमत न कतहुँ बहावहु रे ।१
मैं तेँ गर्व गुमानहिँ त्यागौ, दीन सुमति लै ग्रावहु रे ॥२॥
वृथा जानि सब नैनन देखहु, ग्रंतर ध्यान लगावहु रे ॥३॥
जगजीवन चित चरनन राखहु, कबहुँ नहीँ विसरावहु रे ॥३।
॥ शब्द २२॥

सीमा प्रभु की मो से बर्शन न जाई ॥ टेक ॥
प्रमहद बानी मूरित बोलै, सुनहु संत चित लाई ॥ १ ॥
बिनु कर ताल पखाउज बाजै, तहँ सूरित चिल जाई ॥ २ ॥
प्रवरन बरन कहाँ लिह बरनौँ, सब महँ रह्यो समाई ॥ ३ ॥
जगजीवन सत मुरित निरिष्ठ छिबि, रहे चरन लपटाई ॥ ४ ॥
॥ शब्द २३ ॥

बौरे मते संत्र सुन सोई ॥ टेक ॥ जो सुनि गुनि परतीत करि कै, तब सुख पाने सोई ॥ १ ॥ गुरुसुख सन मनि गगन मँदिल रहि, उहाँ भरम नहिँ कोई चाँद सुरज तेहिँ दिप्ति नहीँ सम, संत बास तहँ सोई ॥३॥ जगजीवन ग्रस पाय भाग जो, ग्रावागवन न होई ॥ ४ ॥

॥ शब्द २४ ॥

तुम सेँ लागो रे मार मनुष्रा ॥ टेक ॥ भारतभारत भारतभारत देखौँ रूप । तुम तेँ नाहीँ ख्रीर ख्रनूप ॥९। दिग्नि तुम्हारी ख्राहै ध्रूप । तिक परछाँहीँ जैसे कूप ॥२॥ से। नीखंड मेँ साती दीप । जगजिवन गुलाम है तुम है। भूप

<sup>🗭</sup> प्रकाश ।

# साध महिमा ऋौर ऋसाध की रहनी

॥ शब्द १॥

जब मन मगन भा मस्ताना।
भयो सीतल महा कोमल, नाहिँ भावै ग्रान ॥१॥
डोरि लागी पोढ़ि गुरु तेँ, जगत तेँ विलगान।
ग्रहै मता ग्रगाध तिन का, करै को पहिचान॥२॥
ग्रहैँ ऐसे जगत माँ कोइ, कहत ग्राहैँ ज्ञान।
ऐसे निर्मल है रहे हैँ, जैसे निर्मल भान॥३॥
वड़ा वल है ताहि के रे, थमा है ग्रसमान।
जगजिवन गुरु चरन परिके, निर्मुनं धरि ध्यान॥४॥

॥ शब्द २॥

श्रमृत नाम पियाला पिया। जुग जुग साधू सोई जिया॥१॥ सतगुरु सदा रहे परसंग। मस्त मगन ताही के रंग॥२॥ तिक के श्रंत कतहुँ निहँ जाय। निर्मल निर्गुन निरिष्ट रहाय॥३॥। जेहि की माया का विस्तार। को बपुरा करि सकै विचार॥४॥ श्रह्मा थके वेद गुन गाय। थिकत भये सिव ताड़ी लाय॥५॥ ठाढ़े रहिहँ विस्नु कर जेरि। निर्मल जोति श्रहै तिन्ह कोरि॥६॥ जगजीवन से। धरि रहे ध्यान। सतगुरु सुरित निर्मल निर्वान॥७

॥ शब्द ३॥

साधो खेलि छेहु जर आय। बहुरि नहीँ अस औसर पाय॥१ जनम पाय चूका सब कीय। अंतर नाम जाहि नहिँ होय॥२॥ जिन केहु उलिंट के बूक्ता ज्ञान। साधू सोई भया निरवान॥३॥ तिन पर किरपा कीन्ह्यी आय। राखि लिह्यी चरनन सरनाय॥३ निरखि नैन तेँ रहि टक लाय । अमृत रस बस पियो अघाय मरि प्राम्मर भे जुग जुग सोइ। न्यारे कबहूँ नाहीँ होइ॥ जगजिवनदास धन्य वे साध । तिन का सत मत भेद प्रगाध ॥ शब्द ४ ॥

गऊ निकसि बन जाहीँ। बाछा उनका घर ही माहीँ॥ तृन चरिह चित्त सुत पासा । यहि जुक्ति साध जग बासा ॥ साघ तें बढ़ा न कोई। कहि राम सुनावत सोई॥ राम कही हम साधा। रस एक मता ख्रीराधा॥ हम साध साध हम माहीँ। कोउ दूसर जाने नाहीँ॥ जिन ट्रसर करि जाना। तेहिं होइहि नरक निदाना। जगजिवन चरन चित लावै। सो कहि के राम समुभावै। ॥ शब्द ५ ॥

जस घृत पय में बासा। ग्रस कीन्हे रहीँ निवासा॥ साघ पुहुप कर नाऊँ। मैं तहँ तेँ वास⊛ बसाऊँ। श्रस श्रहै मोर परसंगा। मैं साध साध मोर श्रंगा। जराजीवन जिन जाना। से। भक्त भयो निर्वाना।

॥ शब्द ६॥ साघ के गति को गावै। जो स्रंतर घ्यान लगावै ॥१॥ चरन रहे लफ्टाई । काहू गति नाहीँ पाई ॥२॥ भंतर राखे ध्याना । कोइ विरला करे पहिचाना ॥३॥ जगत किहो एहि वासा । पै रहैँ चरन के पासा ॥२॥ जगत कहै हम माहीं । वै लिप्त काहु माँ नाहीं ॥५॥ जस गृह तस उदयाना । वै सदा स्रहें निराबाना ॥ ६॥ ं सुगंध । † सेखाह, जंगल ।

जिसे कुरमक के बासा । वे वैसे रहत निरासा ॥०॥ जैसे कुरमक जल माहीं । वा की खुति अंडन माहीं ॥ द भवसागर यह संसारा । वे रहें जुक्ति तें न्यारा ॥ ६॥ जियाँ मक डोर बढ़ावे । जो नीच जँच काँ धावे ॥१०॥ जगजीवन ठहराना । सो साध भया निरवाना ॥११॥ ॥शब्द ०॥

मन में जोहि लागो तेहि लागो है ॥टेक॥
रहे बेसुद्ध सुद्धि तब नाहीँ, चौँकि उठे तब जागी है ॥१॥
पाँच पचीस बाँधि इक डोरी, एकी नहिँ कहुँ मागी है ॥२॥
मैं तैँ मारि विचारि गगन चिंह, दरस पाय रस पागी है ॥३॥
गहि सतगुरु के चरन रहे हैं, मस्त भये बैरागी हैं ॥४॥
जगजीवन ते प्रममर जुग जुग, नहिँ सतसंगति त्यागी है ॥५॥
॥ शब्द = ॥

बीरे त्यागि देहु गफिलाई। हरत रहहु मन संत राम कहँ, कहत ग्रहौँ गोहराई॥१॥ संतन दीन हीन निह जानहु, कठिन तेज ग्रधिकाई। जब चाहिँ तब कहिँ राम तेँ, लंका पतन कराई॥२॥ जेहि मन ग्रावत कहत से। तैसे, नािहँ सकुच ककु ग्राई। होिह ग्रकाज तािह को बहु बिधि, रहिहै मन पिछताई॥३॥ न्यति होय कि छन्न-पित दुनिया, भूछै ना प्रभुताई। रहिंह जो संतन तेँ ग्रधीन हूं, निहं तो खाक मिलि जाई।४। परगट कहीँ छिपावौँ नाहीँ, जुग जुग ग्रस चिल ग्राई। जगजीवन ग्राधीन रहेँ जे, तेिह पर रहिंहँ सहाई॥५॥ साघ माहमा श्रार श्रलाय का रहण

#### ॥ शब्द ६॥

ताम रस ग्रमृत पिया। सो जग जनम पाय जन जिया १ पोढ़ि रहत है लाय। सेवित जागत विसरि न जाय।।२॥ मन कहुँ अनत न जाय। अंतर भीतर रहे लव लाय॥३॥ भक्त तेँ नाहीँ न्यारे। कहीँ विचारि के सब्द पुकारे॥४॥ जगत महँ यहि विधि रहहीँ। प्रगट भेद ग्रापन नहिं कहहीँ ५ तेँ जुदा कहै जो कोई। तेहि के गित ग्री मुक्ति न होई॥६॥ के दरस भाग तेँ पाई। है ग्रस मत कोइ नाहिँ मुलाई॥०॥ जीवन निरखे निर्वान। गावत ब्रह्मा वेद पुरान॥६॥ ॥ शब्द १०॥

ने मन महँ सुमिरहु नाम । बाहर नहिँ कछु सरिहै काम १ मन बाहर जाइहि धाय । बिनु जल गहिरे बूड़ि जाय २ मवजल माँ करि बिगार । मनि मारि के जनम सँवार३ यह साँच भूँठ है सीई । मन का भेद न पाने कोई १ के सुख तन का सुख होई । मन छोजे तन सुख नहिं कोई ५ यह खात श्रहे जल पीने । मन यह श्रम्मर जुग जुग जीने ६ यह जीन केर मिन श्राही । मन की मिन मिथ संत लखाही ७ न लखि मिन राखि छिपाई । जग सब श्रंध श्रंत नहिं पाई ८ मिन त्रिकुंटि गगन महँ वास । छानि तत्त जन करिं विलास ६ । जड़ मूरख चेत न श्रानि । संत बचन परमान न मानि १० जिन्न दास चन्य ने साध । पाय मता से। भये श्रगाध ११

पु काँ चीन्है निहिं कोई। त पियत की डोलत बोलत, देखत नैनन सीई॥ १ ॥ ग्रचरज सब्द समुिक जो ग्रावे, सब माँ रहा समोई।
रहे निरंतर बासा कीये, कबहूँ बिलग न होई॥ २॥
ग्रच्छर चारि पँडित पिंढ भूले, करेँ चार्चा सोई।
साधन की गिंत ग्रंत न पावत, जेहि का मन मिंत जोई॥२॥
जिन जिन तत्तिहँ मिथ कै लीन्ह्यो, रहि गिंह गुप्रहिँ सोई।
जगजीवन धरि सीस चरन तर, न्यारे कबहुँ न होई॥४॥

॥ शब्द १२॥

मन महँ राम रमे हैं ताहि।
लागि जब तें पागि तब तें, अनते जाहिं॥१॥
नाहिं आसा रही जग की, नाहिं धाइ अन्हाहिं।
सदा सूरत रहें लाये, जपत हैं मन माहिं॥२॥
राति दिन वै रहत लागे, साध वोई आहिं।
बहु किये पाखंड जग महं, भक्त हैं ते नाहिं॥३॥
जपहिं अजपा बकें ना वह, गुप्त जग्त रहाहिं।
जगजीवन वै दास न्यारे, जोति महं भिलि जाहिं॥॥॥

॥ शब्द १३॥

श्रव कबु नाहिं गति कहिं जात।
साध कहि किर करिह दरसन, करिह पाछे घात॥ १॥
भेष माला पहिरि लोन्हेव, नाम भजन लजात।
जहाँ तहाँ परमोध किर कै, स्वान नाई खात॥ २॥
दियो अहै बढ़ाय हर्स्निह, नाहिँ कबु खिसियात।
भयो गाफिल भूलि माया, नाहिँ उद्र अघात॥ ३॥
देखि सिखि पढ़ि लेत आहैँ, कहैँ सोई बात।
जहाँ तहाँ बिबाद ठानिहं, स्रोस बुंद बिलात॥ २॥

साध सत मत रहत साधे, नाम रसना रात । जगजीवन सा पास सतगुरु, नाहिँ न्यारे जात ॥५॥ ॥ शब्द१४॥

जिन के रसना में नाम ग्रधार ।
तिन के मन का ग्रंत को पाने, ठाढ़ रहत दरबार ॥ १ ॥
तेहि जग कहि ग्रहिं दुनिया महँ, वह दुनिया तेँ न्यार ।
उन के दरस राम के दरसन, मेठत सकल विकार ॥ २ ॥
कूठत नाहिं कबहुँ नहिं टूटै, तिज षठ कर्म ग्रचार ।
जानि ग्रजान ग्रज्ञान मे बौरे, निहं कोउ परखनहार ॥ ३ ॥
यह गित ग्रहै साथ के रहनी, बिरले हैं संसार ।
जगजीवन तिन तेँ निहं ग्रंतर, तिन का मेद ग्रपार ॥ ४ ॥

॥ शब्द १५ ॥

तिज के विवाद जक्त, भक्त भिज होते ॥ टेक ॥ अहंकार गुमान मान, जानि दूरि खोते । काग ऐसी निहचिंत, कबहूँ निहें सीते ॥ १ ॥ रहे गुप्त चुप्प जिभ्या, प्रीति रीति होते । नीर सील सींच सीतल, सहजहीँ समीते ॥२ ॥ राखि सीस सिखर जपर, चरन कमल ठोते । नैनन निरिख दरस अभी, अंग ताहि धोते ॥ ३ ॥ भे हैं निर्वान साध, काल देखि रोते । जगजीवन त्यागि सर्व, अचल असर होते ॥ ४ ॥

साध वड़े दरियाव छंत की पावै। ज्ञान वास करि पास राम कहि गावै॥ १॥ निर्मल मन निर्वान निर्मुनहिँ समावै। सतगुरु बैठे पास चरन पै सीस नवावै॥ २॥ सदा हजूरी ठाढ़े निर्राख के दरसन पावै। भाखत सब्द सुनाय जगत काँ कहि समुभावै॥३॥ जेहि के भै परतीत ताहि काँ भक्ति दृढ़ावै। जहाँ नाहिँ बिस्वास ताहि तेँ भेद छिपावै॥४॥ जगजोवनदास गुप्त को प्रगट सुनावै। जेहि के जैसे भाग सा तैसे पावै॥ ॥॥

॥ शब्द १७॥ ंजग में बहुत विवादी भाई। पढ़ि गुनि सन्द लेत हैं बहु बिधि, बातैँ करहिँ बनाई ॥१॥ आपु न भजिह गहि निह नामिह, ख्रीरन कहि सिखाई कहाहैं और कहँ तैं भूला है, अपुहिं परे भुलाई॥ २॥ बहुती बातेँ जहाँ तहाँ की, आपन कहैँ प्रभुताई। साधन्ह कहा सब्द से। काटिहँ, परिहँ नरक महँ जाई ॥ ३ ॥ जो कोउ जग महँ अंतर सुमिरे, ताहि देहिं भटकाई। लालच लेाम पुजावे खातिर, डारिन्ह धर्म नसाई ॥१॥ गीता ग्रंथ पढ़िन बहुतै करि, मिटो नाहिँ मुरखाई । बिद्गा मद ग्रंधे हैं होलहिं, भिड़िह साध तें जाई ॥ ५ ॥ कामल बानो सदा स्रोतल है, सब काँ सीस नवाई। साधन करे ये लच्छन है, करेँ ते मुक्तै जाई॥ ६॥ **ने पूछे तेहिँ राह लगावहिँ, नाहिँ ता रहहिँ** छिपाई। जगजीवन भजु सतगुरु चरना, बादिहिँ देहु वहाई॥ ७॥

## ॥ ग्रारती ॥

ब्रारित सतगुरु समस्थ करऊँ। दोउ कर सीस चरन तर घरऊ १ निरखौँ निर्मेल जाति तिहारी । ग्रवर सर्वसौ देहुँ विसारी ॥: मैं ती स्रादि स्रंत का स्राहूँ। स्रवर न दूजा जॉनौँ नाऊँ॥: तुम्हरे ख्राहुँ सदा संगवासी । तुम विनु मनुख्राँ रहत उदासी ६ रह्यो ख्रजान तुम दियो जनाई । जहाँ रहेँ। तहँ विसरिन जाई । जगजिवन दास तुम्हार कहावै। जनम जनम तुम्हरो जस गावै।

स्रारति सतगुरु साहेब करऊँ। स्रापन सीस चरन तर धरऊँ। जब तुम माहि काँ दाया कीन्हा। स्राई सूभि वूभि में चीन्हा २ पास बास मैं डोलों नाहीं। गगन मँडल रहाँ सत की छाहीं ३ निरखि नैन तेँ सुरति निहारौँ। रबि ससि नेग® रूप सनि वारौँ४ जगजिवनदास चरन दिया माथ। साहेब समरथ करहु सनाथ ध

स्रारति गुरु गुन दोजै मोहों । सुरति रहै नित चरन सनेही ॥ निकट तें भटकि कतहुँ नहिं धावै। सीवत जागत ना विसरावै॥२ मैं सुधि वुधि तें ख़ाहीं होना। रहीं मैं चरन कृपा तें लीनाः जा तुम मोहिं काँ जानहुदासा। निर्मल हिए सत दरस प्रकासा। जगजीवन दास स्रापना जानो । स्रवगुन स्रथ क्रम मनिहँ न झानो ॥ ५ ॥

श्रारति सतगुरु समरथ तारी। कहें लिंगि कहैं। केतक मिति मोरी १ सिव रहे तारो लाइ न जाना। ब्रह्मा चतुर मुख कर्राह बखानां २ सेस गनेस ग्री जपत भवानी । गित तुम्हरी प्रमु तिनहुँ न जानी ३ बिस्नु बिनय मन मनिहँ समाई। कोउ बपुरा गित सके न गाई ४ सिस गन भान जती सुर सोई। सब माँ बास न दूजा कोई ५ संत तंत तेँ रहे हैं लागी। जेहि जस चहि तस रहि रस पागो ६ जगजीवन निहँ थाह ग्रथाहा। कृपा करहु जन के निर्वाहा ७ (५)

स्रार्ति स्ररज लेहु सुनि मोरी। चरनन लागि रहे दृढ़ डोरी १ कबहुँ निकट तेँ टारहु नाहीँ। राखहु मोहिँ चरन की छाहीँ २ दोजे केतिक बास यहँ कीजै। स्रघ कर्म मेटि सरन करि लीजे ३ दासन दास है कहौँ पुकारी। गुन मोहिँ नहिँ तुम लेहु सँवारी ४ जगजीवन काँ स्रास तुम्हारी। तुम्हरी छिंब मूरित पर वारी ५ (६)

श्रारित कवन तुम्हारी करई। गित श्रपार केहु जानि न परई१ श्रह्मा सेस महेस गुन गावेँ। से। तुम्हार ककु श्रंत न पावेँ २ तुमहिँ पवन श्री तुमहीँ पानी। तुम सब जीव जोति निर्वानी ३ नर्क स्वर्ग सब बास तुमहारी। कहुँ दुख कहुँ सुख है श्रिधकारी १ तुम सब महँ सब तुमहिँ बनावा। रहिरस बस करि नाच नचावा ४ दियो चेतान करि तैसि लखाया। जगजीवन पर करिये दाया ॥६ (७)

केतिक यूभ का आरित करकें। जैसे रिवहिंह तैसे रहकें ॥१॥ नाहीं कबु बिस आहे मोरी। हाथ तुम्हारे आहे देशो ॥२॥ जस चाही तस नाच नचावहु। ज्ञान बास करि ध्यान लगावहु ३ तुमहिं जपत तुमहीं बिसरावत। तुमहिं चेताइ सरन है आवत्र दुसर कवन एक है। सेाई। जेहिँ काँ चाही भक्त से। होई ५ जगजोवन करि बिनय सुनावै। साहेब समरथ नहिं बिसरावै६

आरति चरन कमल की करजँ। निकट तेँ दाया कर नहिँ टरजँ १ सदा पास मैँ रहीँ तुम्हारे। तुम महिँ का नहिँ रहहु बिसारे २ जानत रहहु जनावत सोई। तत्र बंदे तेँ बंदगी होई ॥३॥ बसि न काहुँ का कीऊ बिचारै। जेहि चाहै तेहि तस निस्तारै १ जगजीवन कि बिनय सुनि लोजै। ग्रपने जन काँ दरसन दीजै।

### ॥ संगल ॥

नहिँ प्रावै नहिँ जाइ भरोसा नाम की ॥टेक॥ ज्यौँ चकोर ससि निरखत सुधि तन नहिँ ताहि को। चरन सीस दै रहै भुगुती फल काहि की ॥१॥ श्रपने मन माँ समुिक बूक्ति मेँ श्राहुं की । केहि घर तेँ जग श्राइ जाउँ मैं काहि की ॥२॥ ग्रमर मरे नहिं जिये फीर घर जाइ की। निर्मुन केर पसार फंद भ्रम जार की ॥३॥ निर्मल मैल में मिला रहै लय लाइ की। जगजीवन गुरु समस्थ जानहि जन जाहि की ॥४॥ (२) विनती करोँ कर जोरि के तुमहिं सुनावऊँ। दाया हाय तुम्हारि ती संगल गावज ॥१॥

देहु ज्ञान परकास ती सत्त विचारऊँ। निस दिन विसरहुँ नाहि मैं सुरति सँभारऊँ ॥२॥ तुम सब जानत ग्रहहु जनावत हौ सोई। काया नगर बनाइ किह्यो रचना सेाई ॥३॥ तेहि काँ ग्रंत न खोज न गति जानै केाऊ। नव खिरकी दरवाजा दसव बनायऊ ॥ १॥ तेहि मंदिल सत पुरुष विराजै नित सोई। नगर कै सुधि लेहि दुःख केहु नहि होई॥ ५॥ सर्व नगर बस्ती कहुँ खाली नाहीँ। श्रपने रमहि सुभाउ सो ख्रापुहि ख्राही ॥६॥ तेहि मद्धे करि बास विचार तेहि माहीँ। भटक भरम मन बूभि ग्रहै कचु नाहीँ ॥७॥ बिप्र⊛ बिस्वास तब स्राया मंत्र बिचारेऊँ। सुरति के पितु प्रीतम सा तिन्हिह पुकारेज ॥८॥ सुमति जो ऐसी ग्राइ तबहिँ सुख पावई। निर्गुन से। है दूलह तिन्हिं वियाहई ॥९॥ सुमति सुरति को माइ बिचाखो सेाई। निरतो नेह लगाइ भाग तेहि होई ॥ १०॥ नाऊ नाम लीन्ह लय लगन धरायऊँ। नगर में गगन भवन से। तहं काँ ग्रायकँ॥११॥ माड़ो माया विस्तार तन तीनि बनायऊँ। बाँस बास गुन गूंथ जहाँ तहँ लायऊँ ॥ १२ ॥ सहज सेहरा बनि पूरा ते सिर बाँधेऊँ। षीका चार बिचार राग ग्रमुरागेऊँ ॥१३॥

<sup>🛾</sup> उत्तम या पवित्र जाति का मनुष्य।

पाँच बजावहिँ गार्वाह नाचिहिँ ग्रोई । करिँ पचीस सा निरत एक है सोई ॥१४॥ ॥ इंद ॥

एक है के कर्राह निर्त तत्त तिलक चढ़ावहीं।
पढ़िह अनहद सब्द सुमिरत अलख बरिह मनावहीं ॥१५॥
गाँठि जोरी पौढ़ि के दृढ़ भंवरि सात फिरावहीं।
मेठि दोहाग अनेक बिधि के सोहाग रंग रस पावहीं ॥१६॥
सूति र्राह सत सेज एके निर्राख रूप निहारजं।
चमक मिन मलमिलत रिव सिस ताहि छवि पर वारजं॥१०॥
वारि डारौँ सीस चरनन बिनय के बर माँगजं।
रहे सदा संजोग तुम ते कबहुँ नाहीं त्यागजं॥१८॥
लेउँ माँगी रहे लागी दरस नैनन चाखजं।
आवागवन नेवार करिके मन हितै करि भाखजं॥१८॥
रहीँ सरनं निकट निसु दिन कबहुँ नहिं भटकावहू।
जगजीवन के सत्य साहेब तुमहिं व्रत निर्वाहहू॥२०॥

श्ररे यहि जग श्राइके कहाँ गॅवायो रे। निर्मुन तें फुिट श्रानि घस्रो मुन, वह घर मन विसरायो रे ॥१॥ कर्म फाँसि माँ सुख भा, सुद्धि भुलाया रे। रचि पचि मिलि माँठी महॅं, सवै गंवायो रे॥२॥ वहुत लागि हित माया, मन बौराया रे। भाई वंधु क्वीला सवै, विचास्ता रे॥ ३॥ जब तिज चलत है काया, सँग न सिधारे रे। रोवत माह वस माया, हैंगे न्यारे रे॥ १॥ जोवत कस नहिं त्यागहु, दृथा करि जानहु रे। श्रापुनि सुरति सँभारि, नाम गहि श्रानहुँ रे ॥५॥ रहहु जगत की संगति, मन ते न्यारे रे। पुहमी⊛ पाँघ उठावहु रहहु बिचारे रे । काँठ गड़े नहिं पावे, रहहु सँभारे रे ॥६॥ काल तेँ कोइ नहिँ बाचहि, सब काँ खाइहि रे। नाम सुकृत नहिँ गहिह, ग्रंत पछिताइहि रे ॥७॥ जस माहिँ समुभि परतु है, तस गोहरावौँ रे। सुनै बूभि मन समुभि, तौ पार उतारी रे ॥८॥ श्रचरज श्रावत देखिकै रे, मन मन समुभि रहाया रे। मैं ती कक्षु नहिं जान्या, गुरू जनाया रे ॥६॥ रहैं। वैठि तहवाँ मैं, सुरति निहारीँ रे। चरन सदा ख्राधार, सींस मैं वारी रे ॥१०॥ जगजीवन के साँईँ, तुम सब जानहु रे। दास प्रापना जानहु, ग्रवर न ग्रानहु रे ॥११॥

( ន )

जागहु जागहु अवरन के कुंड, सब पापन के भाजिह मुंड ॥१॥ जागे ब्रह्म जागे इन्द्र, सहस कला जागे गोबिंद ॥२॥ जागे धरती जगे अकास, सिव जागे बैठे कैलास ॥३॥ तुम जागहु जागे सब कोइ, तीनि लेक उँजियारी होइ ॥४॥ जगजोबन सिष जागे सेइ, चरन सीस धरि रहे हैं जोइ॥॥॥

॥ शब्द् ५॥

यह मन राखहु चरनन पास। काहे काँ भरमत फिरहु उदास॥१॥ जा यहु मनुवाँ श्रंते जाय। राखि छेइ चरनन सिर नाय॥२॥ जो यह मनुवाँ जानै ग्रान । तुम्हति करै न ग्रनत पयान ॥३॥ धरती गगन तुम्हार बनाव । चरन सरन मन काँ समुभाव॥४॥ दूजा श्रवर नहीं है कोय । जल थल महँ रहि जाति समाय॥५॥ व्यापि रह्यो है सर्वाहन माहिं । ग्रवर दूसरो जानहु नाहिं ॥६॥ न्यारे रहत हैं संतन माहि । संत से न्यारे कबहूँ नाहि॥७॥ माहिका परत श्रहे ग्रस जानि । निर्मल जाति न्यारि निर्वानि॥६ जगजीवन काँ श्रास तुम्हारी । दाया करि कबहूँ न विसारी॥६

॥ शब्द ६॥

का तकसीर भई प्रभु मारी। काहे टूटि जाति है डोरो ॥१॥ तब तुम साहेब प्रब तुम जोरी। नाहीं लागु ग्रहे कछु मोरी॥२॥ तुम्ह ते कहत ग्रहीँ कर जोरी। प्रीति गाँठि कबहूँ नहिँ छोरी॥३॥ नहिँ बसि ग्रहे गुलामन केरी। तुम्ह तेँ काह ग्रहे बरजोरी॥४॥ साथ चरन तर करौँ न चोरी। करता तुम्हहीं मोहिं न खोरी॥५॥ नैन निरिष्व छिब देखौँ तोरी। ग्रादि ग्रन्त दृढ़ राखहु डोरी॥६॥ जगजीवन काँ ग्रासा तोरी। निर्म ल जोति तकौँ टक® जोरी॥७॥

## ॥ सावन व हिँडोला ॥

(१)

जवतेँ लगन लगी री, तव तैँ कानि काह की सखी री ॥१॥ मैं प्यासी अपने पिय केरी, विन पिय प्यास मिटै न सखीरी २ कामिनि दुइ कर धर चरन पर, सीस नवाइ मनावै सखी री॥३ पिय तौ गढ़ गॅभीर कहावहिँ, जिय मैं दरद न आने सखी रो १ मान गुमान तज्यो है सखी री, पिय के निकट बसी रो सखी री भ पिय का बदन निहारत सुख भा, ग्रमत न चित्त धको है सखीरो६ मधुकर पृहुप बास कहँ भेँटै, चाखत सुधि बिसरी री सखीरी ९ जगजीवन साँई की छबिहीँ, देखि के मस्त भई रो सखीरी ६

श्रसाढ़ श्रास तिज दोन्हेज, सावन सत्त बिचार।
भादों भरमहिं त्यागेज, लिया तत्त निरुवार ॥१॥
कुँवार कर्म जो लिखि दिया, कातिक करनी होय।
श्रगहन श्रम्मर देखेज, जुग जुग जीवै सेाइ॥२॥
पूस परम सुख उपजेज, माधै माया त्यागि।
फागुन फंदा काटेज, तब जाग्यो बड़ भागि॥३॥
चैत चरन चित दीन्हेज, बैसाखै बरन बिचार।
जेठ जीति घर श्रायेज, उत्तखो भवजल पार॥॥॥
निर्मुन बारह मासा, संतन करहु बिचार।
जगजीवन जो बूमही, त्यागिह माया जार॥॥॥

पिष्है जाय पुकारेज, पंछिन आगे रोय।
तीनि लोक फिरि आयेज, बिनु दुख देख्या न कीय॥१॥
जोगिन है जग दूँ देज, पहिस्यों कुंडल कान।
पिय का अंत न पायेज, खोजत जनम सिरान॥२॥
वैठि मैं रहेज पिया सँग, नैनन सुरति निहारि।
चाँद सुरज दोउ देखेड, नहिँ उनकी अनुहारि ॥३॥

माया रच्या हिँडोलना, सब कोइ भूल्या आय।
पैँग मार विह घर गया, काहू अंत न पाय ॥४॥
विस्तु औ ब्रह्मा भूलेऊ, भूल्या आइ महेस।
मुनि जन इंदर भूलि सब, भूले गौरि गनेस ॥५॥
सतगुरु तस खंभन गगन, सूरित डोरि लगाय।
उतरै गिरै न टूटई, भूलिह पँग बढ़ाय॥६॥
जगजोवन किह भाखही, संतन सममहु ज्ञान।
गगन लगन लै लावहू, निरखहु छिब निर्वान ॥७॥
माया बहुत अपर्वल, अलख तुम्हार बनाउ।
जगजोवन बिनती करै, बहुरि न फेरि भुलाउ॥६॥

## ॥ वस्ति॥

।। शब्द १ ॥

मोरे सतगुरु खेलत यह बसंत,
जा की सिहमा गावत साध संत ॥ टेक ॥
कोइ जल माँ रिहेंगे रैनि गँवाय,
कोइ मिह प्रदिच्छिना दिहिनि लाय ।
कोइ गृह तिज बन माँ किये बास,
विना नाम सब खूसखास ॥ १ ॥
कोइ पंच प्रागिन तिप तन दहाय,
कोइ उर्थ बाहु कर रहे उठाय ।
कोइ निराधार रहि पवन ग्रास,
विना नाम सब खूसखास ॥ २ ॥

८ घास फूस।

कोइ दूधाधारी पर घर चित्त,

नग्न रहें कोइ लकड़ी नित्त।

कोइ पावक सूरित करि निवास,

बिना नाम सब खूसखास ॥३॥

कोइ एक ग्रासन कबहूँ न डोल,

कोइ मवनी हैं कबहूँ न बोल।

कोइ गगन गुफा महँ लिये बास,

बिना नाम सब खूसखास ॥४॥

कोइ निसु दिन रहिंगे भूला भूल,

कोइ स्वाँस बंद करि पकरि मूल।

जगजीवन एक नाम ग्रधार,

नाम नाव चढ़ उतरे पार॥ ॥॥

खेलहु बसंत मन यहि बन माहिँ,

ग्रमृत नाम बिसारहु नाहिँ॥ १॥

यहि बन का नहिँ वार पार।

ग्राइ के भूलि परा संसार॥ २॥

जिन्ह जिन्ह ग्राइ घरी है देँह।

दीन्हेंव तींज तिन्हहीँ सनेह॥ ३॥

वह सुधि डारिन्ह मन बिसराय।

मैं तैँ यह रस बहुत हिताय॥ ४॥

ता तेँ दूटि गई वह डारि।

पड़े भवजाल भकोरि भकोरि॥ ६॥

ग्रव मन लींजै तत्त विचारि।

गहि रहिये मन नाहिँ विसारि॥ ६।

रसना रटना रहहु लगाय ।

प्रमु समस्थ लेहैं अपनाय ॥ ७ ॥

जगजिवनदास मधुर रस चाखि,

जगत न कहैाँ सत्त मत भाखि ॥ ८ ॥

॥३॥

साधा मन महॅ करहु विचार । दुइ स्रच्छर सजि उतरहु पार ॥ १ ॥ पूजा ऋरचा त्यागि तुस देहु ॥ कर मेँ माला कबहुँ न लेहु ॥ २ ॥ जिभ्या चलै न कहहु पुकारि। भ्रस रहि श्रंतर डेारि सॅभारि ॥ ३ ॥ काया भोतर मन है स्नाउ। तीरथ ब्रत कहँ नाहीँ घाउ ॥ ४ ॥ दान भ्रौ पुन्न जज्ञ सहँ नाहिँ। सहजहि नाम भजहु मन माहिं॥ ५॥ दुइ ख़च्छर समान नहिं क्रीय। वेद पुरान संत कहें साय ॥ ६ ॥ मूल मंत्र याहै सत स्नाहि। यहि तजि से। भूलहि भव माहिं॥ ७॥ ज्ञान सन्द तें कहीं पुकारि। साधा सुनि मन गहहु विचारि॥ ८॥ जगजीवन सहजहिं सव सानु । मूरति गहि कर संतर स्नानु ॥ ६॥

11811

खेलहु मनुवाँ तुम नाम साथ। हित स्रापन करिहै सनाथ॥१॥
यहि काया भीतर रहि गाव। बाहर इत उत कहूँ न धाव २
किह मन परगट देउ लखाव। जग स्राये का इहै बनाव॥३॥
तीरथ ब्रत तप नेम स्रचार। उत्तम सहज राखु बेवहार॥४॥
सब स्रासा चित देवहु त्यागि। एक टेक करि रहहु लागि॥५॥
सेवत जागत बिसरै नाहि। रमत भ्रमत रहु नामहिँ माहि ६
मिलि कै निर्मल होहु निहंग। सुमित सुमन सतगुर परसंग ७
स्रम्मर स्रजर तबै तुमु होहु। जो यहु मंत्र तत्त गहि छेहु ६
जगजिवनदास रहु चरन लागि। यह बर सरन छेहु सत माँगि ६

11411

साधा खेलहु समुिक विचार ।

ग्रंतर डारि गिह रहहु सम्हारि ॥ १ ॥
लोक ग्राइ सब खेल्या खेल ।

मिलि ग्रासा निहँ भया ग्रकेल ॥ २ ॥
हित करि जग्त कि रह्यो लामाय ।

मित पाछिल सब गई हिराय ॥ ३ ॥
फूठि निर्गुन गुन धारिन्ह ग्रानि ।

पखो माह मिठि कौल कानि ॥ १ ॥
लागि ग्रीर कछु ग्रीर कमाय ।

बीते समय चले पछिताय ॥ ५ ॥
मुनि सुरपित नाचि बहु माँति ।

नर बपुरे की काह बिसाित ॥ ६ ॥

देँही घरि घरि नाच्या राम । भक्तन केर सँवाच्यो काम ॥ ७ ॥ थिर नहिँ कोउ ग्रावत सा जात । सुख भा सुधि गै कुबुधि तिरात ॥ ८ ॥ मन मद माती फिरहि बेहाल। श्रंत भयो घरि खायो काल ॥ ६ ॥ तत्त ज्ञान मन करहु विचार। सुकृत नाम भजु होइ उवार ॥ १० ॥ यह उपदेस देत हैं। साय । देँह घरे कच्च दुक्ख न होय ॥ ११ ॥ वेद ग्रंथ ज्ञान लिया छानि। चेत सचेत है लीजै जानि ॥ १२ ॥ जगजीवन कहै परघट ज्ञान । उलिंटि पवन गहि घरि रहु ध्यान ॥ १३॥ नैहर सुख परि नाहिँ भुलाहु। मनहिँ वूमि सिख पियहिँ डेराहु ॥ १ ॥ माइ तुम्हारि बहुत सुख खानि। इन्ह के गुमान जिन रहहू भुलानि ॥ २ ॥ यहि तुम्ह तेँ पूँछिहिं नहिँ वात। ससुरे चलिहहु मन पछितात ॥ ३ ॥ पितु श्री पाँची भाइ पियार। भौजी साउ ग्रहै हितकार ॥ ४ ॥

इन्ह ते कबहु न राखेहु रीति। सब तिज करि रहु पिय तेँ प्रीति ॥ ५ ॥ सिख पचीस सँग फिरहु उदास। एइ तुम्हांिर करिहैं उपहास ॥ ६ ॥ इन्ह के मते चले दुख हाय। कहैं। सिखाइ मानि ले सीय ॥ ७ ॥ सासु कहै बहु कैसी आहि। ससुर कहै यहु समुक्तै नाहिँ॥ ८॥ ननद देखि कै रहिह रिसाय। तब चिलहहु कर मिल पिछताय॥ ६॥ श्रव तुम इहै सिखावन लेहु। सुमति सा प्रानि कुमति तिज देह ॥ १० ॥ जनम घरे का याहै लाह । है सुचित्त रहु चरनन माँह ॥११॥ जो मन बाहर जाइहि धाय। बिनु जल गहिरे बूड़िह जाय ॥१२॥ परि भवजाल माँ करिह बिगार। मनहिँ मारि कै जनम सँवार ॥ १३ ॥ मन यह साँच भूँठ है सोय। मन का भेद न पावै कीय ॥ १८ ॥ मन के सुख तन का सुख होय। तन छीजे सुख मनहिं न कीय॥ १५॥ मन यहु खात ऋहै जल पीवै। मन यह जुग जुग प्रममर जीवै॥ १६॥ (-२)

खेलु मगन है होरी, ख्रौसर भल पाये। साँई समरथ ताहिँ फरमाया, तब यहि जग माँ-स्राये ॥१॥ बिंदम बुंद बनाइ कै जामा, दोन्ह्यो ताहिँ पहिराये। सिरिजि किया दस मास सुद्ध ताहिँ, जरत से लीन्ह बचाये॥२॥ बाहर जब तैँ भयसि, माइ तब दूध पियाये । बाल बुद्ध तब रह्यो, जानि कब्बु नाहीं पाये ॥३॥ 🏢 तरुन भया मद मस्त, कर्म तब बहुत कमाये। काम क्रोध लाभ मद तस्ना, माया में ली लाये ॥१॥ मैं तें मद परपँच, ताहि तें ज्ञान गंवाये। साध सँगति नहिँ किये, ज्ञान कछु नाहीँ पाये ॥५॥ गह्या पचीस तरंग, तीनि त्जि चौथे धाये। देखि तखत पर पुरुष, ताहि काँ सीस नवाये ॥६॥ फगुत्रा दरसन माँगि पागि, श्रंतर धुनि लाये। जगजीवन जुग वंध, जुगन जुग ना विलगाये ॥७॥ –

कौनि विधि खेलौँ होरी, यह वन माँ भुलानी ॥ टेक ॥ जोगिन है ॲग भसम चढ़ायो, तनहिँ खाक करि मानी । ढुँढ़त ढुँढ़त मेँ थिकत भई हौँ, पिया पीर नहिँ जानी ॥१॥ घ्रीगुन सर्व गुन एकी नाहीं, माँगत ना मेँ जानी ॥ जगजीवन सिंख सुखित होहु तुम, चरनन में लपटानी ॥१॥

साधा खेलहु फाग, ग्रीसर ता इहै ग्रहै। छेहु सँभारि सँवारि कै, तवहिं तो सुख लहिहै॥१॥ ं काया कनक कै नगर बनाया, बहुरि नहीं फिरि बनिहै। अब का ख्याल हाल है लावी, ग्रमर है जुग जुग जीहै ॥२॥ जे जे आ़नि जानि जग जागै, से से पार निबहि हैं। अहैं अचेत चेत नहिं दुनियहिं, ते भवजलिं समेहैं ॥३॥ तिज कै तीनि चौथे मह पहुँचे, ख्रासन दृढ़ करि रहिहैँ। जगजीवन सतगुरु संगी भे, वै नहिँ न्यारे बहिहेँ ॥१॥

मनुस्राँ खेलहु फाग बचाय। डारत फाँसि हाँसि नहिँ आवत, देत आहै भरमाय ॥१॥ पाँच लिहै है लासी कर तेँ, मारत छाहै घाय। तिन की चोट खेँटई लागत, गैल चला नहिँ जाय ॥२॥ नारि पचीसौ रमत ऋहैँ सँग, लेत ऋहैँ ललचाय । ते सब थाँभि बाँधि रस हीँ तेँ, गगन गुफा चढ़ि जाय ॥३॥ निरगुन निरमल साहेब वैठे, निरखि रहे टक लाय। जगजोवन तहँ माँगि पागि रस, चरन रहै लपटाय ॥१॥

पिय सँग खेली रो होरी। हम तुम हिल मिलि करि एक-सँग है, चलैँ गगन की छोरी॥१॥ पाँच पचीस एक कै राखी, है प्रमोधि एक डोरी। चली भली वनि ग्राई तहवाँ, पिय तेँ रहि कर जोरी ॥२॥ निरति निवाह होइहै तबहीं, ग्रापु जानि हैं चेरी। सूरति सुरति मिलाय रही तहँ, भौंजि सतिहँ रस घोरी ॥३॥ तिज गुमान मान वहु विधि तेँ, मैँ तैँ डारी तारी। सुख हुँहै दुख मिटिहै तवहीं, नैनन तिक मुख मारी ॥१॥

सिखर महल में बैठि मगन है, ख्रीर जानि सब थोरी। ,जगजीवन जुग बंधि जुगन जुग, प्रोति गाँठि नहिं छोरी॥५॥ (७)

सखी री खेलहु प्रीति लगाय।

है सुचित्त चित्त काँ थिर करि, दीजे सब बिसराय ॥१॥
वैरी बहुत बसत यहि नगरी, डारत प्रहेँ नसाय।

ऐसी जुगुति बाँधि के रहिये, करि बस पाँची भाय॥२॥

छेहु बोलाय पचीसा बहिनी, रहिंह नाहिँ बिलगाय।

तब छै लाय चलो मंडफ काँ, पिय तेँ मिलिये जाय॥३॥

गगन मंडफ तहँ नीक साहावन, देखत बहुत हिताय।

तहँ सत सेज बैठि रहु सुख तेँ, जातिहिँ जाति मिलाय॥४॥

निरखहु जोति रूप वह निर्मल, अनते दृष्टि न जाय।

जगजिवनदास भाग तब जागै, नैन दरस रस पाय॥४॥

यहि नगरी में होरी खेलीं री।
हम तें पियो तें भेंठ करावी, तुम्हरे सँग मिलि दौरौँ री॥१॥
नाचौँ नाच खोलि परदा में, अनत न पीव हँसौँ री।
पीव जीव एके करि राखौँ, से। छबि देखि रसौँ री॥२॥
कतहुँ न बहौँ रहौँ चरनन ढिँग, यहि मन दृढ़ होय कसौँ री।
हौँ निहारत पलक न लावौँ, सर्वस ख़ौर तजौँ री॥३॥
सदा सोहाग भाग मेरि जागे, सतसँग सुरति वरौँ री।
जगजीवन सखि सुखित जुगन जुग, चरनन सुरति घरौँ रो॥४॥
( ध)

ताधा होरी खेलत बनि ज्ञाई। प्रजय गावँ यह काया ज्ञाहै, ता मैं धूम मचाई ॥१॥ खेलिहें पाँच अपने अपने रस, तेहि काँ तस समुभाई। लिहे पचीस सहेली साथिहें, बाहर निहें बिलगाई ॥२॥ लियो लगाय रसाय डेारि तैं, तीनि तिज चौथे घाई। सतगुरु साहेब तहाँ बिराजें, भेंट कीन्ह तेहिं जाई॥३॥ जगे भाग तब बड़े हमारे, लीन्ह्यो माँगि रिक्साई। जगजीवन गुरु चरनन लागे, भल प्रसंग बनि आई॥१॥ (१०)

मनुश्राँ खेलहु ख्याल मचाई।

ग्रजब तमासे अहैं नगर में, देखि न परहु भुलाई ॥१॥

यहि नगरी का तीर थाह नहिं, अंत न केहू पाई।

ठग श्री डाइन बसत ताहि में, तिन हीं की प्रभुताई॥

सारह सहस जहँ उठेँ तरंगेँ, पाँच पचीस मग धाई।

तिन्ह जो जीते चढ़े गगन कहं, तब है थिर ठहराई॥३॥

ताहि के संग रंग रस माते, सबै एक रस आई।

जगजीवन निरगुन गुन मूर्रात, रहिये सुर्रात मिलाई॥४॥

(११)

रहु मन चरनन लाय, खेली होरी।

ग्रवसर इहै वहुरि नहिं पैही, दिह्यों न काहू खोरी ॥१॥

ग्राये बहुत परे बंधन माँ, सक्यों न फंदा तोरों।

एँवा खेँचों में सबहिन के, पिरी मक्कामोरों ॥२॥

वचे न कोज ग्राय जगत महँ, लिया खाय बिष घोरी।

लियो बचाय ग्राय सरनागति, पियो ग्रमीरस तोरी ।

धागा पाँच प्रवीस लिये सँग, करहिँ रात दिन सोरी।

इन तेँ खबरदार है रहिये, बाँधि लेहु इक डोरी ॥१॥

<sup>#</sup>दोष। † घूंट।

में मिरि⊕ जीवत रहहु मरहु निहें, तैं काँ डारहु तोरी। चढ़हु पड़हु सतसंग बास करि, गुरु तें रहहु कर जोरी ॥५॥ निर्मल जोति निहारत रहिये, बहुरि होय निहें फेरी। जगजीवन जग ग्रास तजे रहु, यहि बिधि खेलहु होरी॥६॥ (१२)

काया सहर कहर, कैसे खेलौँ होरी। छांत न पार्वी भेद, छहै केतिक मति मारी ॥१॥ मैं ती परिउँ भुलाय, टूटि गै डोरो । करौँ ख्रब कौनि उपाय, तिजन सुधि मारो ॥२॥ माया परि जंजाल, कैसे ग्रव छोरी । न्नाय कौल करि सुद्धि हरी, मैं कीन्ह्यो चारी ॥३॥ उनके नाहीं लागु, ग्रह सब हमरी खोरो। भूठ भरम परि कर्म, श्रीगुन बहु कीन्ह्यो को री ॥४॥ आयो रहि निर्बान, यहाँ विष ऋमृत घोरो । अरे मन मुगुधा समुक्षि, सब जानहु थोरी ॥५॥ यहँ तेँ उलाँट लगाय, डारि दे जग तेँ तोरी। काज रहन न पाइ है, लै जैहै बरजारो ॥६॥ सवै खाक है जाइ हैं, साँवरि ग्री गोरी। मैं तैं पाँच पचीस, बाना‡ ते सब काँ छोरी ॥७॥ जगजीवन चढ़ि गगन, लाउ है पाढ़ी । चरनन सीस राखि, पाछे नहिँ हेरी<sup>§</sup> ॥८॥ ( \$\$ )

मनुझाँ फाग खेलु पहिचानों ॥ टेकं ॥ वेद पुरान ग्रन्थ ते सव तें, लीन्ह्यो सार्राह छानी । से। ले गहहु वहहु नहि काहूँ, मन विस्वास करि छानो ॥ १॥

o "में" केा मार फर। †मढ़। ‡भेप, वस्त्र। § देखो।

सिव ब्रह्मा ख्रौ बिस्नु हित लागे, मानि लेहु परमानी । ग्रस रस पाइ के भीज मस्त भे, तिन हीं कह्यो बखानो ॥२॥ मंडफ ग्रजव रात दिन नाहीँ, एक जाति निर्वानी। तेहिँ के दिप्त महा उँजियारी, सब महँ जाति समानी ॥३॥ लेहु माँगि दीन है बहु बिधि, दाता सतगुरु दानी। जगँजीवन दे सीस चरन तर, अचल अमर ठहरानी ॥४॥

(१५) यहि जग होरी, अरी माहिँ तें खेलि न जाई। साँई' माहिँ विसराय दियो है, तब तेँ पर्खीँ मुलाई ॥१॥ सुख परि सुद्धि गई हरि मोरी, चित्त चेत नहिँ आई। श्रमित हित करि जानि बिषै महँ, रह्यो ताहि लपटाई ॥२॥ यहि साँचे महँ पाँचौ नाचैँ, अपनि अपनि प्रमुताई। मैं का करौँ मार बस नाहों, राखत हैं अरुफाई ॥३॥ गगन मँदिल चिल थिर है रहिये, तिक छिब छिक निरथाई। जगजोवन संखि साँईं समस्थ, लेहैं सबै वनाई ॥४॥

श्रीसर बहुरि न पैहैं। मनुश्राँ, खेलहु नगरी फाग। काया कनक श्रमूप बनी है, सुकृत नाम श्रनुराग॥१॥ सात दीप नौ खंड पिर्थवी, सात समुद्र समाग। ताहिँ भीतर तीरथ अनेक हैं, सावत कस नहिँ जाग ॥२॥ सिंज दे पाँच पचीस औ तीनिउ, चौथे के पथ# लाग। दरस देख तहँ जाय पुरुष का, निरखि नीर रस पाग ॥३॥ भारतकत रूप प्रमूप तहँ निर्मल, गहु ऐसा वैराग। प्रह्मा विस्नु सिव का मन तेहि माँ, सा गुरु जान सत भाग॥१॥

**<sup>\*</sup> पंथ, राह** ।

( २१ )

अरो ए मैं तो बैरागिन, हारी कैसे खेलों री ॥ टेक ॥ ढूँढ़त फिरौँ कहुँ अंत न पावौँ, कैसे कै धीर धरौँ री ॥१॥ ससुक्षि बूक्ति पछिताय रहिउँ मैं, का सौँ भेद कहीँ री ॥२॥ आपु चढ़े सिरसंग अटिश्या, अब मैं धाइ चढ़ौँ री ॥३॥ जगजीवन ऐसे साँई के, चरनन सीस धरौँ री ॥१॥

( २२ )

कैसे फाग खेलौँ यहि नगरी। काया नगर के अंत खोज नहिं, अठकत भ्रमत फिरौँ री ॥१॥ नगरी नौ खिरकी फिरकी नहिं, धुआँधार बरसी री। तिहिं की छाँह फिरौँ बौरानी, मोहिं न सूक्ति परी री ॥२॥ फिरत पाँच वै दंडी बैरी, कल न करें सकुचौँ री। निसु वासर मारे पिंड पड़तु हैं, गई सुधि सब विसरी री ॥३॥ तिन्ह की नाहि रसिंह पचीस सँग, प्राचलिन बहुत करिंह री। ससुभाये ससुभत कबु नाहीँ, सबै बिगार करेहिं री ॥४॥ सीरह से तह फिरें फिरंगिनि, कूप चौरासी गुन गहिरो री। तेहि करार वसि ख़ौर वतावहिँ, तीनिउ लोक ठगी री ॥५॥ मैं मतंग तें तारि मिताई, हम तुम समृत करी री। होइ एक मिलि चलिये वह जह , सत पिउ संग बरी री ॥६॥ सब है त्यांगि पयान गगन तिक, जहँ रिव सिस दिप्त हरी री। जगजीवन संखि हिलि मिलि करि कै, सूरित छविहि गही री ॥७॥

( २३ )

दुनियाँ जग घंघ वैंघा इक डोरी । कीनिउ नाहि उपाय, सकै कोइ नाहीं छोरी ॥१॥ सत्त सुकृत बहु नाम, रहै गिह ग्रंतर चारी।
याहै ग्रहै उपाय, लीन्ह तिन ग्रापुहिं छोरो ॥२॥
सबै ग्रापुनी लागु, देइ की केहि काँ खोरी।
ग्रमृत रसना तजै, खाइ र्राह बिष माँ घारी॥३॥
ताहि तेँ सूमत नाहिं, बुद्धि भै तेहि तेँ थारी।
भैं तेँ गर्व गुमान, जात सा नाहीं तोरी॥४॥
ग्रंत गये बिनसाय, भये हैँ खाक कि ढेरी।
ग्रंत चले पछिताय, केहू नहिं काहु बहोरी॥५॥
काल तें सा चिच रह्यो, जा गुरु तेँ रहि कर जोरी।
जगजोवन गहि चरन, करो निज सूरत पोढ़ी॥६॥

( २४ )

श्ररी ए नैहर डर लागे, सखी रो कैसे खेलोँ में हारी।
श्रीगुन बहुत नाहिं गुन एकी, कैसे गहीं दृढ़ ढारी॥१॥
केहिं काँ दोस मैं देउँ सखी री, सबै श्रापनी खारी।
मैं तौ सुमारग चला चहत हीँ, मैं तैँ बिष माँ घारी॥२॥
सदा पाँच परिपंच में डारत, इन में बस नहिं मारी।
नाहिं पचीस एक सँग श्रावत, धरत माहिं कहि मारी॥३॥
समत होहि तब चढ़ौँ गगन गढ़, पिय तेँ मिलोँ कर जोरी।
भीजोँ नैनन चाखि दरस रस, प्रोति गाँठि नहिं छोरी॥१॥
रहीँ सीस दै सदा चरन तर, होउँ ताहि की चेरो।
जगजीवन सत सेज सूति रहि, श्रीर बात सब थोरी॥५॥

## मिश्रिल ग्रंग

॥ शब्द १ ॥

यहि नगरी सहँ ख्रानि हिरानी ॥टेक॥
गली गली महँ चलत फिरत रहि, स्रंत नहीं मैं जानी ।
जब सैं ख्राइउँ कोउ सँग साथ न, इहवाँ मइउँ बिरानी ॥१॥
सोई समुक्ति जन्म पाइ जग, मूल बस्तु नहिँ जानी ।
बड़े भाग तेँ पाइ देँह नर, सुचि गे मूलि परिउँ भव स्नानी २
देखत खात पियत गाफिल मन, सुख स्नानंद बहुत हरषानी ।
डेालत बोलत चलत स्नपथ पथ, भरे मद संघ गुमानी ॥३॥
सैं तैँ मारि सँभारि न स्नावे, स्नघ कर्म हित करि बहुत कमानी ।
तेहि परि हरिगे सुधि बुधि सब कर, पग थाके जब फिर
पिछतानी ॥१॥

साधो साध सुरित दृढ़ करिये, रिह रिस बिस छिबि ख़ंतर जानी। जगजीवन ते जगतेँ न्यारे, गुरु के चरन तिज ख़ीर न जानी।।५

सुनु विनु क्रपा भक्त न होइ।
नाहीं अहै काहु के बस में, चहै मन महँ कोइ॥१॥
तिरथ ब्रत तप दान पुद्धं, होम जज्ञं सोइ।
वैठि ख्रासन मारि जंगल, तेहु भक्त न होइ॥२॥
ज्ञान कथि कवि पढ़े पंडित, डारि तन मन खोइ।
नहीं ख्रजपा जाप खंतर, भरम भूले रोइ॥३॥
दियो दुइ अच्छर भह दाया, गहा दृढ़ मत टोइ।
जगजिवन विस्वास वस जन, चरन रहे समोइ॥१॥

॥ शब्द ३॥

श्राय के भगरा लाया रे ॥ टेक ॥

जह ते चिल एहि जग कहँ ख्रायो, वह सुधि मन ते 🛒

तयाग्यो रे॥ १ ॥

सतगुरु साहेब कान लागि मोरे, मैं सोवत उठि जाग्या रे ॥२॥ भयौँ सचेत हेत हित लाग्यो, सत दरसन रस पाग्यो रे ॥३॥ जगजीवन वर नाम पाइ के, चरन कमल अनुराग्यो रे ॥४॥

H शब्द & II

चरनन तर दियो माथ, करिये ग्रब माहिँ सनाथ, दास करिकै जानी।

यूड़ा सब जग्त सार, सूकी नहिं वार पार,

देखि नैनन बूभिय हित ग्रानी ॥

सुमित मेहिँ काँ देउ सिखाय, ग्रानि मैल रहि लेभाय, वृद्धि होन भजन होन, सुद्धि नाहिँ ग्रानी ।

सहस फन तेँ सेस गावै, संकर तेहिँ ध्यान लावै,

ब्रह्मा बेद प्रगट कहै बानी ॥

कहै। का कहि जात नाहिं, जाती वा सर्व माहिं, जगजीवन दरस चहै, दीजै बरदानी।

॥ शब्द ५॥

कहाँ गया मुरली की बजीया, कहाँ गया रे ॥ टेक ॥ एक समय जब मुरली बजाया, सब सुनि मीहि रह्यो रे । " जिन के भाग भये पूर्वजक के, ते बहि संग रह्यो रे ॥ १॥ खबरि न कोई केहुँ को पाई, की घौँ कहाँ गया रे।
ऐसे करता हरता येहि जग, तेऊ थिर न रह्यो रे ॥२॥
रे नर बौरे तैँ कितान है, केहिं गनती भाँ है रे।
जगजीवनदास गुमान करहु नहिँ, सत्त नाम गहि रहु रे ॥३॥
॥ शब्द ६॥ । १०००

'तुम तेँ कहत छहीँ सुनाय । चरन परि कै करौँ बिनती, लेहु प्रभु जी बनाय ॥१॥ भान गन ससि तीनि चारिउ, लिये छिनहिँ बनाय। श्रानि इच्छा भई ऐसी, बिलँब नाहीँ लाय ।।२॥ महा ग्रपरवल ग्रहै माया, दियो सब 'छिठकाय। जहाँ जैसी तहाँ तैसी, दिया धंधे लाय ॥३॥ पाय रस तस रंग राते, लागि कर्म कमाय । 😕 ताहि के बस कर्म परि कै, मिले तेहि माँ जायन। १ डारि दीन्ह्यो जक्त फाँसी, खैँचि नाच नंचाय। विना सतगुरु पार नाहीं, फीरि फिरि उहकाय⊕॥ ५ ॥ लियो लाइ लगाय चित्तहिँ, मंत्र दीन्ह सिखाय। नाम गहि रहे जक्त न्यारे, भक्त साह कहाय ॥ ६ ॥ साधु ऐसे अहैं जग यहि, कोह नहि गति पाय। जगजीवन वै अमरगढ़ में , वैठि थिए है जायँ ॥ ७ ॥

साघो नाम भजहु मन माहि। दुइ प्रच्छर रसना रट लावहु, परगट, आखहु नाहिं॥ १॥

॥ शब्द ७ ॥

किर के जुक्ति रहहु जग न्यारे, रहि के जक्तिहैं माहि। जैसे जल महँ रहे जल-कुकुरी कि, पंख लिप्न जल नाहिँ॥२। भव का सागर कठिन है साधो, तीर थाह कक्कु नाहिँ। सुगति नावँ कि बेड़ा चिंह के, तेई पार तिर जाहि॥३॥ गुप्त प्रगट सते मंतर प्राहै, समुफ्तहु प्रापृहि माहिँ। जगजीवन गुरु मूरत निरंबहु, सीस चरन तेहिँ माहिँ॥४

साधो नाम बिसरि नहिँ जाई।
सेवत जागत बैठे ठाढ़े, श्रंतर गुप्त छपाई॥१॥
सेस सहस मुख नामहिँ बरनत, संकर तेउ लव लाई।
ब्रह्मा चारिउ बेद बखानत, नामहिँ की प्रभुताई॥२॥
नेगन पतित तरे यहि नाम तेँ, सकै कौन गति गाई।
तीरथ बरत तपस्या करि के, बड़े भाग जिन्ह पाई॥३
नामहिँ गहहु रहहु दुनिया मेँ, गहे रहहु दिनताई।
जगजीवन जग जनम देँह धरि, होइहि तबहि बड़ाई॥।

मन तन काँ खाक जानु, चित्त रहु लगाई ॥ टेक ॥
निर्गुन तेँ फूटि छूटि, टूटि नाहिँ जाई ।
सुधि सँभारि उलटि निरिष्त, छोड़ि देहु गिफलाई ॥ १
पुरइन पात नीर जैसे, रहु ऐसे ठहराई ।
बास जक्त रहि निरास, निरखहु निरथाई ॥ २ ॥
फंज बास बिगसित मधुकर, मनि जोति मिली आई ।
संपुट करि बाँधि प्रीति, उड़न नाहिँ पाई ॥ ३ ॥

<sup>#</sup> सुरगांबी । † नाम । 🖫 किसती । 🖇 अनेक ।

ऐसी यह जुक्ति भक्त, जक्त माँ रहाई । जगजीवन विस्वास करि कै, चरन गुरु लपटाई ॥ ४ ॥ ॥ शब्द १० ॥

मनुझाँ तेँ कहुँ झनत न जाई।
गगन गुफा सतगुरु के मूरित, तहाँ रही ली लाई॥१॥
है माया विस्तार ताहि का, झंत न काहू पाई।
विह घर तेँ निरमल चिल झायो, इहवाँ गयो मुलाई॥२॥
कोई तपस्या दान पुन्न करें, कोइ कोइ तिरथ नहाई।
कोई पखान बखान करत रहें, याही गये मुलाई॥३॥
नाम नाहिँ झंतर महँ चीन्हें, बहुत कहें बकताई।
जगजीवन निरमल मूरत तेँ, रही एक ठक लाई॥॥॥

श्रव मन बैठि रहु चौगान।

महा श्रपरवल श्रहै माया, श्रमत करू न प्रयान॥१॥

गये बाहर जाहुगे बहि, भूलि है बहु ज्ञान।

मंत्र मत कहि देत श्राहैँ, मानि ले प्रयान॥२॥

पवन पानी नाहिँ तहवाँ, नाहिँ सिस शन भान।

नाहिँ सुचि बुचि सुःख दुःखं, सत्त दिशि निद्धान॥३॥

निरखु निरमल लाइ इक ठक, निर्शुनं निर्धान।

जगजिवन गुरु वाँचि रहु जुग, (तहुँ) पर्वन हीँ लप्टान॥३॥

॥ शब्द १२॥

॥ शब्द ११॥

साधा के। मूरख समुक्षावि । सूकर स्वान चपमक खर की घुंचि, सीई वहि काँ प्रावै॥१॥ बहु बकबाद विबाद करिंह हठ, करिंह जो मन माँ भावे। बेद गरंथ अनत कहँ निंदत, औरिंह ज्ञान सिखावे॥ २॥ बहु अहंकार क्रोध छिम नाहीँ, नाहक जीव सतावे इतने पाप परे दुख तिन कहँ, सुख निहँ कबहूँ पावे॥३॥ परेँ अघोर नर्क ते प्रानी, नाम न सुपनेहुँ आवे। जगजीवन जे जे ऐसे हिहँ, बिरथा जन्म गँवावे॥४॥

।। शब्द १३॥

मूरख बड़ा कहावै ज्ञानी ।
सद्द संत का मानै नाहीँ, अपने मन की ठानी ॥१॥
भक्त काँ देखि चलहि सूमारग, भजन नाहिँ मन आनी ।
कहि कि हम समान नहिँ कोई, बूड़े ते अभिमानी ॥ २ ॥
कबहुँ के चुठकी देहि भिखारी, कहि कि हम बड़ दानी ।
हम जोगी हम ध्यानी आहैं, हम हन आगम-जानी ॥३॥
ऐसे बहुतक आहि एहि जग, परिह नरक ते प्रानी ।
जगजीवन वै न्यारे सब तेँ, सूरित मुरित समानी ॥१॥

किल की देखि परिव मैं जानी।

मातु पिता काँ दे दुख बहु बिधि, कक्नु मन द्रद् न ग्रानी ॥१॥ देखा नैनन से। किह भाषोँ, लिया बिबेक किर छानी। सुत परबीन कहावंत बहुते, पितिहें कहै ग्रज्ञानी ॥२॥ पकि टाँग चिसियाविहें मारिहें, तर्जिहें घरम की कानी। जीवत जैसे घरत हैं हाड़ा, मुए देत हैं पानी ॥३॥ रहे इक भक्ति ग्रचार बिचारे, पंडित बचन प्रमानी। देहिं पिंड बहु प्रीति भाव किर, ग्रस सरा धनहिं मानी॥१॥

विप्रन कहँ पक्रवान खवावहिँ, भात बरा तिथि मानी।
ग्राजा बाप के नाम पुकार्राहं, खाइ के पेठ ग्रघानो ॥५॥
वहुतन के जग ऐसे पच्छन®, होवै जेहिँ जस ठानी।
पड़े ग्रघोर नर्क माँ सोई, जिन ग्रस कीन्हा प्रानी॥६॥
तयागै कुर्मात सुमति मन गहि रहि, बोल सदा सुम बानो।
जगजीवन तेहिँ हित प्रभु मानत, कबहुँ न ग्रंतर ग्रानी॥७॥
॥ शब्द १५॥

साधा नहिँ कोइ भरम भुलाई। कहे देत हौँ प्रगट पुकारे, राखौँ नाहिँ छिपाई ॥१॥ नाम प्राच्छर दुइ तत्त सार है, भजै सोई चित लाई। यहि सम मंत्र श्रीर है नाहीं, देख्या ज्ञान थहाई ॥ २ ॥ रटै सा स्रंतर गुप्त रहै जग, काहु न देइ जनाई। श्रपने भाय सुभाय रसत रहै, चित्त न श्रनते जाई ॥३॥ सिखि पढ़ि फूलि भूलिंगे बहुतै, करै बिबाद अधिकाई। श्रस कलि-भक्त पुजाबे खातिर, परिहें नरक महँ जाई ॥४॥ बहुतक पंडित सन्दी ज्ञानी, जहँ तहँ ऋापु पुजाई। भजहिँ न नाम रंग नहिँ रातहिँ, कहि ख्रीरन समुभाई ॥५॥ भेख अलेख कहा मैं चखानौं, मैं तैं कै प्रभुताई। त्यागिन्ह ध्यान स्रपथ पथ धावहिं, लागे कर्म कमाई ॥६॥ जानि के कानि त्याग दई सोई, लागि करें कुठिलाई। ताहि पाप संताप भया तेहिं, गया है सबै नसाई ॥०॥ सव संसार अहै सव ऐसे, काहुहिँ चेत न आई। महा अपरवल माया वस परि, डारि दिया भरमाई ॥८॥

कोइ कोइ उबरे गुरु किरपा तेँ, जुक्ति भाग तेँ पाई। जगजोवन गृह ग्राम भवन सम, चरन रहे लपटाई॥९॥

॥ शब्द १६॥

साधा में ज्ञान से तत्त विचारी।
जो बूकी ती सूमि ख्रंघ भा, जानिके भया ख्रनारी ॥१॥
तोन लेक तीनिउ जब कीन्हेउ, चौथो साजि सँवारी।
ताहि महु रिंब सिसगन तारे, को किर सके विचारी ॥२॥
द्याहि को कौन सबहीं महँ, नाहिं पुरुष नहिं नारी।
बासन नाँव घरा सबही केहु, वह तो सब ते न्यारी ॥३॥
फूटि निर्मुन ते छाया ब्रह्मंडिह, गुन घरि भटका सारी।
बासन वुन्द ब्रह्म वह एके, कहत है न्यारी न्यारी ॥४॥
भूला सब प्रकृती सुभाव ते, नाहीं सुद्धि सँभारी।
जगजीवन कोइ उलिट पवन कहँ, गिह गुरु चरन निहारी॥४॥

॥ शब्द १७॥

पंडित काह करें पेंडिताई।
त्याग दे बहुत पढ़ब पोथी का, नाम जपहु चित लाई ॥१॥
यह तो चार बिचार जग्त का, कहे देत गोहराई।
सुनि जो करें तरें पै छिन महँ, जेहिं प्रतीति मन ग्राई ॥२॥
पढ़ब पढ़ाउब बेघत नाहीं, बिक दिन रैन गँवाई।
एहि तेँ भिक्त होत है नाहीं, परगठ कहीं सुनाई ॥३॥
सत्त कहत हीं बुरा न मानी, अजपा जपे जो जाई।
जगजीवन सत मत तब पाबै, उग्र ज्ञान अधिकाई ॥१॥

विप्रन कहँ पक्रवान खवावहिँ, भात बरा तिथि मानी।

श्राजा बाप के नाम पुकारहिं, खाइ के पेठ श्रघानी ॥६॥

वहुतन के जग ऐसे पच्छन®, होवे जेहिँ जस ठानी।

पड़े श्रघोर नर्क माँ सोई, जिन श्रस कीन्हा प्रानी॥६॥

त्यागै कुमति सुमति मन गहि रहि, बोल सदा सुभ बानी।

जगजीवन तेहिँ हित प्रभु मानत, कबहुँ न श्रंतर श्रानी॥७॥
॥ शब्द १५॥

साधा नहिँ कोइ भरम भुलाई । कहे देत हौँ प्रगट पुकारे, राखौँ नाहिँ छिपाई ॥१॥ नाम प्राच्छर दुइ तत्त सार है, भजै सोई चित लाई। यहि सम मंत्र श्रीर है नाहीं, देख्या ज्ञान थहाई ॥ २ ॥ रटे से। स्रंतर गुप्त रहे जग, काहु न देइ जनाई। अपने भाय सुभाय रमत रहै, चित्त न स्ननते जाई ॥३॥ सिखि पढ़ि फूलि भूलिंगे बहुतै, करै बिबाद ऋधिकाई। श्रस कलि-भक्त पुजाबे खातिर, परिहैं नरक महँ जाई ॥४॥ वहुतक पंडित सन्दी ज्ञानी, जहँ तहँ ऋापु पुजाई। भजहिं न नाम रंग नहिं रातहिं, कहि स्रीरन समुफाई ॥५॥ भेख घ्रलेख कहा मैं चखानीं, मैं तैं के प्रभुताई। त्यागिन्ह ध्यान श्रपथ पथ घार्वाहें, लागे कर्म कमाई ॥६॥ जानि के कानि तयाग दई सोई, लागि करें कुठिलाई। ताहि पाप संताप भया तेहिं, गया है सबै नसाई ॥०॥ सव संसार अहै सव ऐसे, काहुहिं चेत न आई। महा प्रपरवल माया वस परि, डारि दिया भरमाई ॥८॥

कोइ केाइ उचरे गुरु किरपा तेँ, जुक्ति भाग तेँ पाई। जगजोवन गृह ग्राम भवन सम, चरन रहे लपटाई॥९॥

॥ शब्द १६॥

साधा में ज्ञान से तत्त विचारी।
जो बूकी ती सूमि ग्रंघ भा, जानिके भया ग्रनारो ॥१॥
तोन लेक तीनिउ जब कीन्हेउ, चौथो साजि सँवारी।
ताहि महु रिंब सिसगन तारे, को किर सके विचारी ॥२॥
ग्राहि को कौन सबहीं महँ, नाहिं पुरुष निहंं नारी।
बासन नाँव घरा सबही केहु, वह ता सब ते न्यारी ॥३॥
पूठि निर्मुन ते ग्राया ब्रह्मंडिह, गुन घरि भठका सारी।
बासन बुन्द ब्रह्म वह एके, कहत है न्यारी न्यारी ॥४॥
भूला सब प्रकृती सुभाव ते, नाहीं सुद्धि सँभारी।
जगजीवन कोइ उलिंट पवन कहँ, गिह गुरु चरन निहारी॥४॥

॥ शब्द १७॥

पंडित काह करे पेंडिताई।
त्याग दे बहुत पढ़ब पेथि का, नाम जपहु चित लाई॥१॥
यह तो चार विचार जगत का, कहे देत गाहराई।
सुनि जो करे तरे पै छिन महँ, जेहिं प्रतीति मन ग्राई॥२॥
पढ़ब पढ़ाउव वेधत नाहीँ, बिक दिन रैन गँवाई।
एहि तेँ भक्ति होत है नाहीँ, परगठ कहीँ सुनाई॥३॥
सत्त कहत हीँ बुरा न मानी, अजपा जपे जो जाई।
जगजीवन सत मत तब पावै, उग्र ज्ञान अधिकाई॥१॥

॥ शब्द १८॥

ए प्रभु मैं कहु जानि न पायो।
इहाँ तो पठयो मोहिँ कीलि किर, वह सुधि मैं विसरायो॥१
अब सुधि भई चेत जब दोन्ह्यो, चित चरन तेँ लायो।
मैं को आहुँ आहु सब तुमहीँ, तुमहीँ कारन लायो॥२॥
अब निर्वाह हाथ है तुम्हरे, मैं निहँ लखा लखायो।
बहा जात रह्योँ अपथ पंथ महँ, सरन खीँच ले आयो॥३॥
अब अरदास सुनहु एह मोरी, तुम समरत्थ कहायो।
जगजीवन दास तुम्हार कहावै, अनत न कतहुँ बहायो॥४॥

॥ शब्द १६॥

श्रव मन अयो है मस्तान।
धन्य साधू रहिह साधे, गहिह करि पहिचान॥१॥
सीस दीन्ह्यो चरन परिया, कर्राह सोइ वयान।
सद्द साँचो कहत भाषे, मानु सुनि परमान॥२॥
तकत नैनन निरिष्व निर्गुन, रहत ताहि समान।
नाहिं टूटत नाहिं छूटत, भरम तिज दृढ़ श्रान॥३॥
श्रजव सतगुरु दिये जेहिँ गुन, नाहिं तेहि सम श्रान
जगजीवन सो भयो पूरा, कहत वेद पुरान॥१॥

॥ शब्द २०॥

जव तेँ देखि भा मस्तान । राम रामं छिकत हुँगा, करै कौन वखान ॥ १ ॥ जैसे गूँगा खाइ गुड़ की, करै कवन वयान । जानि सोई मानि सोई, ताहि तस परमान ॥ २ ॥ नाहिँ तन की सुद्धि आहै, भूलिगा बहु ज्ञान ।
गुरू की निर्धान भूरति, ताहि माहिँ समान ॥३॥
सीस लाग्या चरन महिँयाँ, सदा है गलतान ।
जगजिवनदास निरास आसा, सतसँग नहिँ विलगान ॥४॥
॥ शब्द २१॥

साँई काहु के बस निहें होई।
जाहि जनावे सोई जाने, तेहि तेँ सुमिरन होई॥१॥
प्रापुहिँ सिखत सिखावत आपुहिँ, आपुहिँ जानत सोई।
प्रापुहिँ बरतं विदित करावत, आपुहिँ डारत खोई॥२॥
आपुहिँ मूरुप आपुहिँ ज्ञानी, सब महँ रह्यो समोई।
आपुहिँ जोति अहै निर्वानी, आपु कहावत वेाई॥३॥
संत सिखाइ के ध्यान बतायो, न्यारा कबहुँ न होई।
जगजीवन विस्वास बास करि, निरखत निर्मल सोई॥१॥

॥ शब्द २२॥

साधा कठिन जाग है करना।
जानत भेद वेद कबु नाहीँ, नाहक विक विक मरना॥१॥
द्वादस आँगुर पवन चलतु है, नाहिँ सिमिटि घर ख्रीना।
ना थिर रहिंह न हटका मानै, पलक पलक उठि धाना॥२॥
दुइ आँगुर माताज रहै, तव करे एक सी गीना।
तहाँ ध्रमूरति संत बसेरा, तेहि का होइ खिलीना॥३॥
रिंह तेहिँ साथ सनाथ करे सा, रमत रहै तेहिं भीना ।
जगजीवन सतगुरु के मूरति, निरखी निर्मल ऐना॥१॥

॥ शब्द २३ ॥

साधा कासी अजब बनाई। साँईं समरथ सब रचि लोन्ह्यो, घोखा सर्वाहैं दिखाई ॥१॥ काया कनक बनाया पल में , तेहि का स्रंत न पाई । है घट हीं केहु सूभ्या नाहीं, स्रांतहिं स्रांत बताई ॥२॥ सात दीप नौखंड पिर्थवी, सिद्धन इहै लखाई। सात समुद्र कि लहिर तरंगैं, पंछी पानि न पाई। पंछी उड़ा गये। ऊपर काँ, पानि पानि धुनि लाई। पाया पानी बुन्द चौँच तेँ, तिरपति प्यास न जाई ॥ १॥ वैठा डार बिचार करै तहँ, तिक थिर सुधि विसराई। जगजीवन श्रस छानि लियो जिन्ह, तिन्ह काँ जाेग दृढ़ाई॥५॥

॥ शब्द २४॥

साधा भले छहैं मतवारे। कृत्ते पाँच किये बसि डेारी, एकौ रहत न न्यारे ॥१॥ कुत्ती पचीस ताहिं सँग लागीं, ताहि संग ऋधिकारे। सवै वटोरि एक माँ वाँघ्यो, साधे रहिंह सँभारे ॥२॥ सी लै जाय गये मंडफ कहॅं, जोगी ऋासन मारे। भे गुरुमुखी ताहि ढिंग वैठे, महा दिप्त उँजियारे ॥३॥ पीवत स्प्रमी स्ममर ते जुग जुग, रहत हैं जुगुत विचारे। जगजीवनदास अचल ते साधू, नाहिँ टरत हैं टारे ॥१॥ ॥ शब्द २५॥

वपुरा का गुनि गुनि कीउ गावै। जा की अपरम्पार अहै गति, ख़ंत न कीज पावै ॥१॥ सेस सारद ब्रह्मा सुमिरत, संकर ध्यान लगावै। बिनती बिस्नु करिहँ कर जोरे, सूरित सुरित मिलावै॥२॥, माया प्रबल बिस्तार दियो है, सब काँ नाच नचावै। न्यारा न्यारा नाम धरै काँ, ख्रापु नहीँ जग ख्रावै॥३॥ है बनाव कछु ख्रजब तमासा, रंग मेँ रंग मिलावै। जानि परत पहिचान होत तब, चरन सरन है लावै॥४॥ सतगुरु साहेब जब तुम सिखवा, सिखि तब परगठ गावै। जगजीवन है चरनन लागा, ख्रब तुमह नहिं बिसरावै॥५॥

॥ शब्द २६॥

मन तैं पियत पिये नहिं जाना । पीयत रहेसि ग्राइ मद मातेसि, ग्राय कस मइसि हेवाना ॥१॥ पाँच पचीस ग्रहें सँग बासी, ते तौ हिंह गैबाना ।।। बाँधु पोढ़ि के साधि सुरत तें, कर तैं गगन पयाना ॥२॥ रहु ठहराइ बहहु नहिं कतहूँ, गुरु निरखहु निर्धाना ।। जगजीवनदास सदा सतसंगी, चरन रही लपटाना ॥३॥

॥ शब्द २७॥

अव मन रहहु थिर ठहराइ। पदुम पात्रं जैसे नीरं, नाहिँ बाहर जाइ॥१॥ अहै मता गँभीर यह तौ, गुरू दीन्ह बताइ। रहहु लागे पागि तेहि तेँ, परहु ना बैाराइ॥२॥ आइ जे जे बसे यहि जग, पियो रस हित लाइ। माति केते सोइगे हैँ, गुफा गये मुलाइ॥३॥ जागि चौँकि कै खैँचि लीन्ह्यो, सरन पहुँचे जाइ। जगजीवन निर्वान सतगुरु, मिले तेहिँ लपटाइ॥१॥ ॥ शब्द २=॥

साँई प्रव माहिँ दाया छोजै।

बहुत खेाजी खेाज कीन्हे, दीन्ह केहु लखाय ॥२॥ जिन्ह लखा तिन्ह लखा, नाहीं परत नीचे छाय ॥३॥ पाइ कस्तं करत है उहँ, रहत नाहीं पाय ॥४॥ लीन्ह खैँचि के ऐँचि सरनं, देत नाहिँ बहाय ॥५॥ जगजीवन गुरु किया दाया, नाहिँ तजि बिलगाय ॥६॥

॥ शब्द ३१ ॥

साधा मन भजहु सञ्चा नाम।
भूठि दुनियाँ भूठि माया, परि भूठे घन घाम॥१॥
भूठि संगत जगत की, परपंच काम हराम।
परपंच पारस भजन बिगरत, होत नहिँ सिध काम॥२॥
पाँच ग्रीर पचीस गहि, नित नेम करि संग्राम।
जगजिवनदास गुरु चरन गहि, सत सूकृतं घन घाम॥३॥
॥शन ३२॥

साँई तुम समरत्य हमारे।
हम ती तुम्हरे दास कहावत, हमाह न रहहु विसारे॥१॥
जो विस्वास किहे रहे मन तें, तिन्ह के काज सँवारे।
जिन जाना अपने मन नाहीं, तिन्हें भरम तुम डारे॥२॥
जह जह भक्त की गाढ़ पखी है, तह तह तह तुरत सिधारे।
सुखी कीन्ह विलम नहिं लायो, तुरतिह कष्ट निवारे॥३॥
वहुत निवाजा कह लग गाजों, वेद पुरान पुकारे।
जगजिवन की चरन तुम्हारे, सी अवलम्ब हमारे॥॥॥

॥ शब्द ३६॥ साधा गहहु समुिक विचारि ॥ टेक ॥ करै कोउ विवाद निंदा, जाहु तेहिँ तेँ हारि । मगन रहहू लगन लाये, डारि मैँ तैँ मारि ॥ १॥

<sup>#</sup> बज़शिश की । † सहार।।

॥ शब्द ३ = ॥

साधा ज्ञान कथा कथि हारे।
जा का वार पार नाहीं है, जाने कौन विचारे ॥१॥
नानक कबीर नामदेव पीपा, सब हिर के हित प्यारे।
जे जे वह रख पाइ मस्त भे, ते सब कुल उँजियारे ॥२॥
बरनत सेस सहसमुख जिम्या, कीरित नाम पुकारे।
नाम भरोस भया है जिन के, ते बहुतेरे तारे ॥३॥
संकर बिस्नु ताहि मन सुमिरत, ब्रह्मा बेद पुकारे।
निरंगुन जाति ब्रह निरवानी, माया किहे बिस्तारे ॥४॥
जिन्ह काहू पर भई है दाया, राहत जगत बिसारे।
जगजीवन सतगुरु के चरनन, निरुष्व सीस रहि वारे॥४॥

॥ शब्द ३६॥

नाम की की किर सकै बड़ाई।
जेह जस माना तेइ तस जाना, भाग बड़े ते पाई॥१॥
नामिह तेँ वल भयो है सेसिहँ, पृथिवी भार उठाई।
सदा मगन मस्तान रहत है, कबहुँ नाहि गरुवाई॥२॥
हनूमान लिख्मिन भ्री भारत, नामिहँ के प्रभुताई।
विस्नु विशंचि सिव नामिह तेँ भ्रस, केउ न सकै गित गाई ३
चारिह जुग महँ नामिह तेँ भ्रस, भ्रव से। सब्द बताई।
साधो सत्तनाम है साँचा, मन भजु तिज गिफलाई॥१॥
नामिह सब जल थल महँ व्यापित, दूसर कहिय न जाई।
जगजीवन सतगुरु के चरन गाँह, सत्तनाम ली लाई॥५॥

॥ शष्द् ४० ॥

निहँ भरमावहु वारम्बार । यहुत दुख सन तसुक्षि ख्रावत, करत ख्रहौँ विचार ॥१॥ कठिन सागर ग्रहै नौका, कैसे उतरौँ पार। बरन की मैं रहीँ सरनन, तुमहिँ खेवनहार॥२॥ चहहु करहू होय सोई, कैन बरजनहार। ग्रहहु बड़े समर्थ साहेब, सर्व सकल पसार॥३॥ कर्म भर्म ग्रघ मेटि कै, जन जानिये हितकार। जगजीवन निरखाइये, मैं ग्रहीँ निरखनहार॥ ४

॥ शब्द ४१॥

तुमहीँ सेँ। चित लागु है, जीवन कक्कु नाहीँ। मात पिता सुत बंधवा, कोउ संग न जाहीँ॥१॥ सिद्धि साध मुनि गंध्रवा, मिलि माटी माहीँ। ब्रह्मा विस्तु महेस्वरा, गनि आवत नाहीँ॥२॥ नर केतानि की बापुरा, केहि लेखे माहीँ। जगजीवन विनती करै, रहे तुम्हरी छाँहीँ॥३॥

॥ शब्द ४२॥

प्रभु जी कहीँ मैं कर जारि।

मैं ती दास तुम्हार ख्राहों, सुरति दृढ़ करु मोरि॥१॥

इत उत कतहूँ चलै नाहीं, रहे लागी डोरि।

पास दासिंह राखु श्रपने, कौन सिक है तीरि॥२॥

रह्यों चित्त समोइ सत महँ, भई दाया तेरि।

रूप सेाइ श्रनूप मूरति, रह्यों नैना हेरि॥३॥

देखि छवि कहि जात नाहीं, सुरत सत भइ चेरि।

जगजीवन विस्वास करि कहु, श्रगम गति तेहिं फेरि॥६

॥शम्ब ४३॥

साँई तुम ब्रत पालनहारे।
जे जे श्रास तुम्हारी राखे, तिनहिं न रहह विसारे॥१॥

॥ शब्द ४= ॥

जग दै पीठ दृष्टि वहि लाव।
किर रहु बास पास उनहीं के, अनत न कतहूँ चित्त बहाव॥१॥
जैसी प्रीति चकोर कि सिस तेँ, पलक न टारत इकटक लाव।
ऐसी रहै रात दिन लागी, दुविधा कबहूँ ना छै आव ॥२॥
लोक बड़ाई कीरित सोभा, गुन औगुन बिसराव।
सीतल दिन सदा है रहिये, दुनियाँ धंध बहाव॥३॥
परपंची पाँची नित नाचिहँ, इन को है अरुभाव।
छूटत नाहिँ पड़े खब फाँसी, किर को सकै उपाव॥१॥
सतगुरु चरन सरन जे रहिंगे, तिन्ह का भयो बचाव।
जगजोवन सो न्यारे जग तेँ, सुभ सिध भयो बनाव॥५॥

॥ शब्द ४६ ॥

तुम तेँ करै कीन बयान।
रह्यी सब महं ब्यापि जल थल, दूसरे। नहिँ स्नान ॥१॥
ख्याल हाल स्नपार लीला, कहा बरनै ज्ञान।
कियी किरपा छिनहिँ माँ जेहिँ, भयो स्नतंश्च्यान।।२॥
सेस सम्भू विस्नु ब्रह्मा, नाम सत्त बखान।
लागि होरी जोति को वहि, नाहिँ कोइ बिलगान॥३॥
सदा यहि सतसंग बासा, कियो स्नब पहिचान।
जगजिवन गुरु के चरन परि कै, निश्खि तकि निर्धान॥॥॥
॥ शब्द ४०॥

दुनियाँ रोइ रोइ गोहरावै। साँईं छाँदि दोन्ह तुस रच्छा, जिय माँ द्रद न आवै॥१॥ वे प्रकीन छाहै सब दुनियाँ, बहु अपकर्म कमावै। तेहि तेँ दुखित भई सब दुनियाँ, नीचे नीर बहावै॥२॥ जानत है घट घट के बासी, को कहि के गोहरावै। कपटी कुटिल होन बहु बिधि तेँ, तुम तेँ कौन छिपावै॥३॥ मैँ का विनय करोँ गुरु तुम तेँ, करहु सो तस मन भावै। जगजीवन के साँई समस्थ, सीस चरन तर नावै।।४॥

साँईं निर्मल जोति तुम्हारी।

ग्रायो दृष्टि जवै जिन्ह देखा, किरपा भई तुम्हारी॥१॥
तीरथ व्रत ग्री दान पुन्न करि, करि कै तपस्या हारी।
जव करि थक्यौ सखौ नहिँ एकी, नाहिँ मिटी ग्राधियारी॥
जेहिँ विस्वास बढ़ाय दियो जस, सो तस भा ग्राधिकारी।
तैसे रूप ग्रनूप सँवाखौ, तेइ तस लायौ तारी॥३॥
जोगी जती सिद्ध साधन घट, जहँ जस तहँ तस वारी।
जगजीवन सतगुरु साहेब की, सूरित की बिलहारी॥१॥

॥ शब्द ५२॥

साधो एक जोति सब माहीं।

प्रपने मन विचारि करि देखो, ग्रौर दूसरो नाहीं॥१॥

एक रुधिर इक काया ग्राहै, विप्र सुद्र कोउ नाहीं।
कोउ कहें नर कोऊ कहें नारो, गैबी पूरुष ग्राहीं॥२॥
कहुँ गुरु हैं के मंत्र सिखावै, कहूँ चेला है सबन सुनाही।
कतहूँ चेत हेत को वातें, कतहूँ भूमै मुलाही॥३॥
कहूँ निरबान ध्यान महँ लाग्यो, कतहूँ कर्म कमाही।
जो जस चहै चले तेहि मारग, तेहिं के सतगुरु ग्राहीं॥१

सन्द पुकारी प्रगट है भाषों, ग्रतंर राखें। नाहीं।
जगजीवन जोती वह निर्मल, विरले तिन की छाहीं॥॥।

॥ शब्द ५३॥

साधो जानि के होइ ग्रजाना।
रहे गुप्त ग्रंतर धुनि लाये, तिन हों ती कळु जाना॥१॥
तिज चतुराई कपट रीति मन, दूसर नाहीं जाना।
एक तें टेक लगाय रहे हैं, दूसर नाहों ग्राना॥२॥
मान गुमान दूरि करि डाखो, दिनताई हिये ग्राना।
सद्द कुसद्द केती कोउ बोले, सब के करि सनमाना॥३॥
हारि रहे जीते नहिं केहूं तें, भयी सिद्ध निमाना।
जगजीवन सतगुरु की किरपा, चरन कमल धरि ध्याना॥१॥

॥ शब्द ५४ ॥

ऐसे साँई की मैं बलिहरियाँ री।

ए सिख संग रंग रस मातिउँ, देखि रहिउँ छ्रनुहरियाँ रो॥१॥

गगन भवन माँ मगन भइउँ मैँ, विनुदीपक उजियरियाँ री।

भालिक चमिक तहँ रूप विराजै, मिटिगै सकल छाँधेरियाँ री॥२॥

काह कहौँ कहिवे की नाहीं, लागि जाहि मन महियाँ री।।३॥

जगजीवन वह जोती निरमल, मोती हीरा वारियाँ री।।३॥
॥ शब्द ५५॥

हम कहें दुनियाँ किह समुफावै। जानि वूिफ के करें सयानी कि, तेहि तेँ पार न पावै॥१॥ सोतल हूँ के नवै छाइ के, वहु विधि भाव सुनावै। निदा करें फेरि वहु विधि तेँ, राम कानि नहि छावै॥२॥ कोउ कहैं भिच्छुक कोउ कहैं भगलो, छपकीरित गोहरावै। देखत राम सुनत है कानन, तिक तेहिं तस पहुँचावै॥३॥ कहत ग्रहे सब्द यह साँचा, करै जा तस पावै। जगजीवन के साँई समस्थ, सीस चरन तर नावै॥४॥

॥ शब्द ५६॥

नाम बिना में जन्म गँवाय ।
भजवें होय भजहु नर प्रानी, कहत सब्द गोहराय ॥१॥
रावन कौरी कंस ख़ी कच्छप, तेऊ गये बिलाय ।
गर्व गुमान किहिनि दुइ दिन का, ख़ंत चले पछिताय ॥।
छांघ धुंघ मा बाप स्वैक्ष रे, बहुरि नहीं छस छवसर पा
जगजोवन यह भक्ति छाचल है, जुग जुगसंतन कीरति गा

॥ शब्द ५७॥

बूसी∱ राजा बूसी राव, बूसी का है सबै वनाव ॥१॥ वूसी राजा राज करावे, बूसी दर दर भीख मँगावै । बूसो तेनी भये अमीर विन बूसी के भये फकीर ॥२॥

॥ दोहा ॥

वादसाह वूसीहिँ तेँ, वूसिहिँ सव संसार। जगजीवन वूसी नहीँ, जिनके नाम ग्रधार॥३॥ वूसी राजा बूसी परजा, वूसी क ग्रहै पसार। जगजीवन के वूसी नाहीँ, केवऊ नाम ग्रधार॥४॥

॥ शब्द ५६॥

साँई अव में काह कहीं। जानत तुमहिं जनावत तुम्हीं, राखहु तैसे रहीं॥१॥ जल थल जीव जंतु नर नारी, मारग चलै जो चही।
पूजत कहूँ पुजावत काहूँ, सुमन कहूँ ग्रभाव कहीँ ॥२॥
कहुँ दुख दारिद दरद निर्देश, सुख धन धाम लही।
काहूँ कुमति सुमति जड़ मूरख, काहूँ ज्ञान गही ॥३॥
काहूँ पंडित खंडित कबितं, बहु बातेँ चुप्प ग्रही।
काहूँ दुए कठिल कूकरमी, कहुँ सुभ है निबही॥४॥
कहुँ दाता कहुँ कृपिन कीठ सम, कहुँ थिर जात बही।
ग्रस नाचत सब नाच नचावत, जहँ जस तैसे ग्रही ॥॥॥
कहीँ कर जोरि मोरि यह सुनिये, चरन कि सरनिहँ रहीँ।
जगजीवन गति ग्रगम तुमहारी, दासन दास ग्रहीँ ॥६॥

॥ शब्द ५६॥

साघो देखत नैनन साँई'।

ग्रस कोउ ग्रपने मनिहँ न बूक्ते, पैसौं कौनिउ नाहीं । ॥१॥

सुनत स्रवन पपील को बानी, तिन तेँ का गोहराई।

ग्रस मन मुगुध ग्रहै मद माता, करत ग्रहै चतुराई ॥२॥

धरती गगन भानु सिस तारा, छिम महँ लियो बनाई।

निर्मल जोति बहुत बिस्तारा, जहाँ तहाँ छिठकाई ॥३॥

पवन मेँ पवन पानि महँ पानी, ढूजा रंग बनाई।

ग्रिगिन मेँ ग्रिगिन बास महँ बासा, ग्रस मिल ना बहराई॥४॥

भा जहँ जैसे करी बंदगी, जोति में जोति मिलाई।

जगजीवन ऐसे सतगुरु के, चरनन की बिल जाई॥५॥

<sup>ं</sup> कहीं श्रञ्छा माव श्रीर कहीं बुरा भाव। † ऐसा कोई न सममे कि कोई मालिक मोजूद नहीं है। ‡ चींटी।

॥ शब्द ६०॥

साधों को किह काहि सुनावै।

प्रापृहिँ कहत सुनत है प्रापृहिँ, सब घट नाच नचावे॥१॥

ज्ञानी प्रापृ प्रापृ है ध्यानी, प्रापृहिँ मंत्र सिखावे।

प्रापृहिँ परगट सबिँ दिखावत, प्रापृहिँ गुप्त छपावै॥२॥

देखत निरखत परखत प्रापृहिँ, निरमल जोति कहावे।
जोहि काँ चहै खेँच है राखे, काहुइँ दूरि बहावे॥३॥

छोगी प्रापृ प्रापृ रस-भोगी, प्रापृहिँ भोग लगावे।

प्रापृ लच्छमी परसत प्रापृहिँ, प्रापृहिँ प्रापु सा पावे॥१॥

लिप्त नाहिँ प्रालिप्त रहत है, जयौँ रिब जोति समावे।

जगजिवनदास भक्त है प्रापृहिँ, कहै सी जस मन भावे॥५॥

॥ शब्द ६१ ॥

साधो ग्रब मैं ज्ञान विचारा।
निरगुन निराकार निरवानी, तिन्ह का सकल पसारा ॥१॥
काया धरि धरि नाचत ग्राहै, वम्से करम के जारा।
विनु सत डोरी जोग नहिं छूटे, कैसे होवे न्यारा ॥२॥
कृपा कीन्ह जेहिं सुद्धि सम्हाखो, उलिट के दृष्टि निहारा।
सब संसार चित्त तें विसरे, पहुँचे सो दरवारा ॥३॥
निरगुन ग्राहि गुन धखो ग्राइ के, राम भयो संसारा।
जगजीवन गहि नाम उतिर गे, सतगुरु चरन ग्रधारा ॥१॥

॥ शब्द ६२॥

दीनता सम ग्रीर कब्बु नाहीँ, तिज दे गर्व गुमान । रह्यो दीन ग्रधीन है कै, सो सव के मन मान ॥१॥

दोन तेँ कंचन कोटि भयो है, कहे देत हैाँ ज्ञान। गर्व गुमान कीन जब रावन, मारि कियो घमसान ॥२॥ विभीखन जब दीन भयो है, ताहि कियो परधान । दीन समान ख़ौर कबु नाहीं, गावत बेद पुरान ॥३॥ रहे ऋघीन नामहीं गहि कै, पंडो भे वलवान । कौरी दीन तेँ प्रभुता पायो, गर्व तेँ खाक समान ॥१॥ दीन तेँ कंस महा बल भयऊ, तबहिँ गर्ब मन ग्रान केस पकरि के तिन काँ माखो, सो सब के मन मान ॥५॥ हिरनाकच्छप दीन भयो जब, दोन्ह्यो सब बरदान । जब स्रहंकार कोन भक्तन तें, माखो कृपा-निधान ॥६॥ होह दोन हंकार करै जो, सो ख़ंतर पछितान। राजा रंक छत्रपति दुनियाँ, गनौँ कीन केतान॥०॥ दीलत धान ग्री माया पायो, वार वार चित तेँ विलगान । जगजिवनदास नाम भजु ख्रंतर, चरन कमल धरि ध्यान॥८॥

॥शब्द ६३॥ साधो रठत रठत रठ लाई। ग्रमृत नाम रहो रस चाखत, हिय माँ ज्ञान समाई॥१॥ मधुर मधुर चिंढ चल ऊँचे काँ, फिर नीचे काँ ग्राई। फिर ऊँचे चिंढ थिर ठहराना, पास वास भे जाई॥२॥ बुट्यो नाम मुकाम भयो दृढ़, निर्मुन जोति तहँ छाई। जगजोवन परगास उदित है, कब्रु गति कही न जाई॥३॥ ॥शब्द ६४॥

साथो जग की कोन विचारै। उत्तम होय रती भरि काहू, सो कहि वहुत पुकारै॥१॥ जो मध्यम करतव्य कर्म करि, सो मनहीं में विचारे।
परगट कहे असोमा माने, रामहिं कहि के अभारे ॥२॥
करत है राम जबून भला, हम बपुरा कौन सँवारे।
अस नर नारी देखि परत हैं, सुमित हिये तें डारे॥३॥
जो उपदेस वेद पिंढ़ देवे, समुक्ताये निह हारे।
सुमित न आने नाम न जाने, मैं ममता निह भारे॥१॥
बेधत निह अनवेधा सब है, सुनि सूरित न सम्हारे।
जगजोवन साधू अस जग महँ, दरसन नैन निहारे॥॥॥

॥ शब्द ६५ ॥

साधो जग की कहीँ बखानी।
जीह तें जाइ होइ कहैं तेहि तें, कहिं लाभ काँ हानी ॥१॥
खल तें प्रीत महा हित मानहिं, संत देखि ग्रभीमानी।
कुटिल कि ग्रस्तुति बहुते बिधि तें, भक्त कि निदा ठानी २।
भक्तन कहें कि महा ग्रबल हैं, हम हैं बहु बलवानी।
दाता जिन्हें ग्रदत्त‡ कहें तेहिं, हम तें कोऊ न दानी ॥३॥
जानत ग्रहें कुकर्म करत हैं, गे ज्यों धूर उड़ानो।
जगजीवन मन चरन कमल महं, निरखत निर्मल बानी॥४॥

॥ शब्द हं ह ॥

जो पै भक्ति कोन्ह जो चहै। ग्रपजा जपत रहै निसु वासर, भेद प्रगट नहिं कहै ॥१॥ जगत भाव सुभाव देखि चलि, गुप्तिहं ग्रंतर रहै। ऐसी प्रीति रोति मन लावै, सुख ग्रानँद तब लहै॥३॥

छ हलका होय अर्थात संतोष करें। † दुष्ट । ‡ सूम ।

वहु अचार निह करें डिंभ कबु, सहजे रहनी रहै।
मुसलमान जे भये औलिया, लाइ भोग कब रहे ॥३॥
अंतर माँ अंतर कबु नाहीं, पाइ भोग से। रहै।
बंदा खात खात से। साँई, दूसिर गित को कहै ॥४॥
देत अहीं उपदेस कहे मैं, जा विह नामिह चहै।
जगजीवन वै साहव हैंगे, सदा मस्त जो रहै॥॥॥

।। शब्द ६७ ॥

माहिँ न जानि परत गति तारी, केतिक मित साँई है मोरी १ महा ग्रपरवल माया तारी, ग्रब दृढ़ करिये सूरित मोरी २ करहु कृपा तुम दास के जानी, हित करि है भव बंधन छोरी ३ चरनन लागि रहै चित मोरा, जानि दास प्रभु मोहिँ तन हेरी १ जगजीवन ग्ररदास® सुनावै, छिब देखत रहुँ कबहुँ न तोरी प्र

शब्द ६८॥

श्रव मैं कहीं का गित तारि।
चहा से। करहु होइ पै सीई, है केतान मित मिरि ॥१॥
चाँद सुरजगन गगन तीनि महँ, सब नाचत एक डेारि।
एत‡ विस्तार पसार अंत निहं, लाइ एक तें जारि॥२॥
काहूँ कुमित सुमित परमारथ, कहुँ विष अमृत घोरि।
कहुँ है साह सूम है वैठत, कहूँ करत है चोरि॥३॥
कहुँ तप तीरथ वरत जाग करि, कहुँ वंधन कहुँ छोरि।
कहूँ पराक कहै कछु नाहीं, कहूँ कहै मेरि मोरि॥४॥
छूछे भरे अहै। सब तुमहीं, देइ कीन को खोरि।
जगजीवन काँ सरने राखहु, चरन न टूटै डेारि॥॥॥

द श्ररज़ो। न हुटै। ‡ इतना § वैराग।

॥ शब्द ६६॥

किल महँ कठिन विवादी भाई। कानि संत की मानत नाहीं, मन आवे तस गाई ॥१॥ सुधि नाहीं कछु आगिल पाछिल, औरहिं कहै चेताई। भूमत फिरिह दुनियाँ के घंधे, जोरि गाँठि बकताई ॥२॥ देखि सिखिह से। करिह जाइ कै, नाम तेँ प्रीति न लाई। ऐसी रीति भाव करि भूले, परे नरक महँ जाई ॥३॥ कहुँ विद्या पढ़ि सब्दं साखी, जहाँ तहाँ गाहराई। दाम काम रस बस निसु बासर, रचि बहु भेष बनाई ॥१॥ किर कै स्वाँग पुजावहिँ सब तेँ, निह विवेक किर जाई। विज्ञानी ज्ञानी कविता भे, नाम दीन्ह विसराई ॥५॥ परिहें महा माह की फाँसी, छारि तारि नहिँ जाई। ज्याँ बंसी गहि मीन लीन भे, मारि काल है खाई ॥६॥ सहजिह अजपा जपै निर्रतर, भेद न कहै सुनाई। जगजीवन गुरुमुख सत सन्मुख, चरन गहौ लिपटाई ॥७॥

बरिन न प्रावै मीहिँ, राम नाम पर वारी।
सेस सारदा संकर बरनत, केतिक बुद्धि हमारी।।१॥
सुनियत बेद गिरंथ पुकारत, जिन मित जान बिचारी।
निरगुन निरवान रहत हो न्यारे, माया जगत पसारी।।२॥
तीनि लोक महँ छाय रही है, को किर सकै बिचारी।
दियो जनाइ जाहि काँ जैसे, तेइ तस डोरि संभारी।।३॥
बैठि जाय चौगान चौक महँ, दृढ़ हू प्रासन मारो।
जगजीवन सतगुरु दाया तेँ, निरुखि परिव नीहारी।।४॥

॥ शब्द ७०॥

॥ शब्द ७१ ॥

साँईं ख्रजब तुम्हारी माया ॥ टेक ॥
सुर नर मुनि सब थिकत भये हैं, काहू ख्रंत न पाया ॥१॥
ब्रह्मा जिस्नु महेस सेस सब, सती सारदा गाया ॥२॥
खब परवासक निरंतर खेलहिं, जहँ जस तहाँ समाया ॥३॥
पानी नोर पहिरि सा जामा, तहँ का नाम घराया ॥४॥
रिव अस्पूल छहै निरबानी, किरिन सा जाति बढ़ाया ॥५॥
जगजीवन जस जानि परा है, उलिट कै ध्यान लगाया ॥६॥

॥ शब्द ७२ ॥

प्रभु मैं का प्रतीत लै ख़ावों । जो उपदेस दियो मोरे मन काँ, सोई मंत्र मैं गावों ॥१॥ विद्या मोहिं पढ़ाय सिखायो, से। पढ़ि जगहिं सुनावों । जग भावे से। करिं जाइ के, मैं मन ख़नत न घावों ॥२॥ कासी प्राग द्वारिका मथुरा, कहें कहें चित दौरावों । जगनाथ मैं जानों एके, से। ख़ंतर लै लावों ॥३॥ तीनिउ चारिउ लोक पसारा, ख़नत कहाँ ठहरावों । जगजीवन ख़ंतर सहँ साँईं, चरन नाहिं विसरावों ॥४॥

॥ शब्द ७३॥

प्रभु को हृदय खोज करू भाई। भटका भटका काह फिरतु है, फिरि फिरि भटका खाई।।१॥ दुनियाँ भटकी काह फिरतु है, भेद दीन्ह वतलाई। घटही में है गंग द्वारिका, घटहीँ देखु समाई ॥२॥ तन कर मेटुकी मन की मंथानी, यहि बिधि मही मंथाई। सत्त नाम सुधा बरतावहु, घिरत लेहु बहिराई ॥३॥ घिरत सत्त नाम की बासा, एहि बिधि जुक्ति बताई। जगजीवन मत इहै कहत है, सहज नाम मिलि जाई ॥४॥ ॥ शब्द ७४॥

साधा कीन कथे का ज्ञान ।
जेहि का वारा पार नहीं, को किर सकै बखान ॥१॥
चाँद सुरज गन पवनिह पानी, धरती कियो ग्रसमान ।
लियो बनाय पल माँ वो साँईं, केहु घट निह बिलगान ॥२॥
सेसं सहस जिम्या मन सुमिरत, संकर लाये ध्यान ।
ब्रह्मा बिस्नु बसत मन तेहि माँ, सा निरगुन निर्वान ॥३॥
माया का बिस्तार ग्रहे सब, ब्रूक्ते कीन हेवान ।
देखत खेलत नाचत ग्रापुहिँ, ग्रापुहिँ करत बखान ॥१॥
मैँ ग्रजान केतान काहि माँ, जनवाये तेँ जान ।
जगजीवन सत नाम गहे मन, गुरु चरनन लपटान ॥५॥
॥ शब्द ७५॥

सत्तनाम भिज गुप्ति रहै। भेद न आपन परगठ कहै ॥१॥ परगठ कहे सुखित निह होई। सत मत ज्ञान जात सब खोई।२ गर्व गुमान त्यागि ममताई। है सीतल किर रिह दिनताई॥३॥ पाँच पचीस एक अरुभाई। ताहि मिलत किंकु विलँब न लाई १ जगजीवन अस कि गाहराई। गुप्त कि वात किर प्रगठ वताई भे

यह मन चरन वारि डारी। रह्यो लगाय आय सरनागति, इत उत सबै विसारी॥१॥ रह्यो अचेत सुद्धि नहिं आई, टूटै डोरि सँभारी। डोरी पोढ़ि विलग ना होई, तँह सत मूरि विचारी॥२॥ रहि ठहराय किये दृढ़ आसान, निरखि कै रूप निहारी। जगजीवन के समरथ साहेब, तुमहीं पार उतारी॥३॥ ॥ शब्द ७०॥

साँईं सूरित ख्रजब तुम्हारी।
जेहिं जस लागि तेई तस जानी, तिन तस गहा बिचारी॥१।
सो तस देखि मस्त मन हुँगा, कहि नहिं जात पुकारी।
दियो सिखै सत मंत्र मते महँ, बिसरत नहिं ख्रनुहारी॥२॥
गन सिस मानु रूप तेहिँ वारौँ, ते नहिं चरन बिसारी।
ब्रह्मा सेस बिस्नु मन सुमिरत, संकर लाये तारी॥३॥
जाहि भक्त पर किरपा कीन्ह्यो, कर लीन्ह्यो जग न्यारी।
जगजीवन माया है परवल, भवजल पार उतारी॥१॥

॥ शब्द ७=॥

प्रभु जी नाहिं कछु कि जाइ।
जहाँ तहाँ परपंच बहूती, नाहिं कोइ सकुचाइ॥१॥
धर्म दाया त्यागि दीन्ह्यो, करिह बहु कुटिलाइ।
चेत नहिं कोउ करत सन तें, गयो सब गफिलाइ॥२॥
जहाँ तहाँ विवाद ठानिह, भिड़िहँ वृष की नाँइ॥।
कहा कछु दिन सुःख भुगुतें, ग्रांतहूँ दुख पाइ॥३॥
जहाँ सुमिरन करत कोई, वैठि तहवाँ ग्राइ।
देत ध्यान विगारि छिन महं, ग्रविर वात चलाइ॥१॥

<sup>सॉड़ की तरह लड़ते हैं ।</sup> 

देखि सुनि मोहिँ परत ऐसे, किल कि प्रभुता ख़ाइ। करें जो जस जाइ भुगुते, कोइ न कहुँ गति पाइ॥॥॥ पार उतरिह उबरि बिरला, सुमित जेहिं मन ख़ाइ। जगजीवन बिस्वास करि रहु, सुरति चरनन लाइ॥६॥॥॥ ॥ सब्द ७६॥

राम नाम बिना कहै। कैसे को तिरहै ॥टेक ॥ कठिन भरम सागर परि, जग्त का उबरिहै । श्रावत है मोहिँ श्रँदेस, कठिन है बिदेस, काह करिहै ॥१॥ लागिहँ निहँ कोउ साथ, ख्राइहि निहँ कोउ काम, जम की फाँसि परिहै ।

खाइ लेहै जमदूत कोज, खोज काहु नाहिँ पैहै ॥२॥
सत सुकिर्त नाम भजु, संकट बिकट तेँ बिचहै ।
जगजिवन प्रकास जोति, निर्मल गुरु चरन सरन रहिहै ॥३॥
॥ शब्द ००॥

साधो भजहु नाम मन लाई।
दुइ ग्रन्छर रसना रठ लावहु, कबहूँ मन तेँ निहँ विसराई॥१॥
मन मेँ फूलि भूलि धन माया, ग्रंत चले पिछताई।
काया कोठ ग्रंतर रहु थिर हूँ, बाहर चित्त कबहुँ निहँ जाई॥२॥
यहि रिह जुक्ति जक्त किर बासा, सर्घ विकार दूर हूँ जाई।
जगजीवन जो चरन गहा जिन, ताहिँ काल तेँ लेहिँ वचाई॥३॥
॥ शब्द म्१॥

जग की रीति कही निहँ जाई ॥ टेक ॥ मिलिहँ भाव करि कै ग्राधीन है, पाछे करि कुठिलाई । माला कंठी पिहरि सुमिरनी, दीन्ह्यो तिलक वनाई ॥१॥ करिं विवाद बहुत हठ कि कै, परिह भरम माँ जाई। कहिं कि भक्त सिंदु है निपिटन्ह , बहु बकबाद बढ़ाई ॥ १॥ इतंतर नाम भजन तेहिं नाहीं, जहें तहें पूजा लाई। जगजिवनदास गुप्त मित सुमिरहु, प्रगट न देहु जनाई ॥ ३॥ ॥ शब्द =२॥

काम संत्र तत्त सार लोजी भाज सोई ॥टेक॥
किर के परतीत नित्त बिलग नाहिं होई ।
होिए पाढ़ि लागि रहें तूरें नहिं कोई ॥१॥
लिया विचारि वेद चािर भिष्ठ के मन सोई ।
पाथी स्त्री पुरान ज्ञान कहत वेद जोई ॥२॥
होवे निर्वान कर्म सम्म मेल धोई ।
स्रजपा जप लागि रहें निरमल तब होई ॥३॥
ऐसी जुिक जक्त रहें दुविधा कहें खोई ।
जगजीवन भेंटु गुरू सत्त, बिलग नाहिं होई ॥४॥
॥ शब्द =३॥

उाधा जग विरथा वातेँ करही।

राध तेँ मिलहिँ कपट मन कीन्हे, वातेँ ग्रीरै करहीँ॥१॥

पक्तेँ पाँव भाव कि वहु विधि, पाछे निंदा करहीँ।

भयो पाप कर्म कहँ प्रापित, घोर नरक माँ परहीँ॥२॥

साँचा नाम कहिह ते भूँठा, भरम भुलाने फिरहीँ।

ग्रम हम परिव नैन तेँ देखा, सुभ कारज निहँ सरहीँ॥३॥

इत उत की वातेँ किह भावहिँ, सुधि नाहीँ घट घरहीँ।

जगजीवन रहु चरन ध्यान धिर, जिहिँ हित सो तस चहहीं।॥॥

ए निर्द्रत है। गये। † तोई।

॥ शब्द मध ॥

देशि पोढ़ि लाय चित्त ख्रांती नहिँ जाई। पाँच भी पचीस साथ, देत हैं भ्रमाई ॥१॥ ऐसी जुक्ति करहु एक, एक हीँ चलाई। मन मतंग मारि दे तैं, तारि दे मिताई ॥२॥ नीच हाहु नीच जानि, ऊँचेहु चढ़ि घाई। सब कहें है बाँघ डारु, दुनियाँ विसराई ॥३॥ सतगुरु सरूप रूप, निरखंहु निरथाई। जगजीवन पास बास, थिर रहु ठहराई ॥१॥ ॥ शब्द ६५ ॥ चरनन पै मैं वारी तुम्हारी। भ्रमत फिखौँ कछु जानत नाहीँ, ज्ञान तेँ कछु न विचारी ॥१॥ जा मैं कहीं कहा बसि मोरी, ग्राहै हाथ तुम्हारी। सुन्यौँ गरंथ संत कहि भाष्या, ख्रनगन लीन्ह्यो तारी ॥२॥ सुनि प्रतीत होत मन मोरे, जब भै कृपा तुम्हारी। जगजीवन कि ग्रारज सुनि लीजै, तुम सब हेहू सँवारी ॥३॥

तुम सौँ यह मन लागा मारा।

करौँ अरदास इतनी सुनि लोजै, तको तनक माहि कोरा ॥१॥ कहं लिंग ख्रीगुन कहीँ ख्रापना, कामी कुंटिल ख्री लेभी चारा।

तेब के अब के बहु गुनाह भे, नाहिँ अंत कबु छोरा ॥२॥ साँई अब गुनाह सब मेटहु, चिते आपनी ओरा। जगजीवन के इतनी विनती, टूटै प्रीति न देशा ॥३॥

।। शब्द =७॥

जा पर भयो रास दयाल।
दरस दे कर्म सेटि डाखी, तुरत कीन्ह निहाल॥१॥
निर्वान केवल भयो ग्रम्मर, गयो किट भूम जाल।
दुख दूरि दुविधा सुःख दै, जन जानि किर प्रतिपाल ॥२॥
भक्तकाँ जब कए व्याप्यो, धाइ ग्रायो हाल।
दुष्ट केर विनास कीन्ह्यो, त्रास मानी काल ॥३॥
ऐस ग्रापन दास जानत, मातु के ज्योँ बाल।
जगजीवन गुरु हृप ग्रमृत, नयन पियहु रसाल॥४॥

॥ शब्द 💴 ॥

साँई 'अब सुन लोजे मोरी।
तुस जानत घट के सब की मति, तुस तेँ करौँ न चोरी ॥१॥
प्रीति लगाय राखिये निसु दिन, कबहुँ न तोरहु होरी!
मोहिं खनाथ के नाथ अही तुस, किरपा करि के हेरी ॥२॥
किर दुख दूरि देहु सुख जन कहँ, केतिक बात है थोरी।
जब जब घाय दास पहँ आयो, जब सुनाय के टेरी ॥३॥
जन काजे जग आय देँह घरि, माखो दैत घनेरी।
किर सुखि पलिहें एक छिन माहीँ, राम दोहाई फेरी ॥१॥
किरीं कह किने की नाहीँ, सीस चरन तर मेरी।
जगजीवन के साँई समस्थ, अब किरपा करि हेरी ॥३॥

प्यानँद के सिंघ में ग्रान बसे, तिन की न रह्यी तन की तपनी।

जब छापु में छापु समाय गये, तब छापु में छापु लह्यो छपने। ॥ जब आपु में आपु लह्यो अपुना तब अपना हो जाप रह्यो जपना।

जब ज्ञान के। भान प्रकास भया, जगजीवन हाय रह्यो सपना ॥

॥ शब्द ६०॥

साहेब माहिँ गुन एकी नाहीँ।

प्रौगुन बहुत महा अघ लादे, तातेँ सूफत नाहीँ॥१॥
काया कोटि नर्क को आहै, बसत अहीँ तेहि माहीँ।
तस्कर® संग मंग मित मोरो, रहत अहीँ तेहि माहीँ॥२॥
भगरा करत रात दिन छिन छिन, कहत हैँ रहु हम माहीँ।
मैं तो चहीँ रहेँ चरनिहँ सँग, एइ राखत हैँ नाहीँ॥३॥
कर दाया तब होहि छिमा एइ, सीतल रहीँ छिब छाहीँ।
जगजीवन को बिनतो इतनो, आदि अंत के तुम्हरै आहीँ॥१॥
॥ शब्द ११॥

सतगुरु मैं ते। तुम्हार कहावीँ।

नुम काँ जानौँ तुम काँ मानौँ, प्रवर न मन ले प्रावौँ॥१॥

गन प्रौ धाम काम तुमहीँ तेँ, तुम काँ सीस नवावौँ।

महीँ तेँ निर्वाह हमारा, तुमहीँ तेँ सुख पावौँ॥२॥

व विसरावहु तब मे।हिँ विसरत, चही ते। सरनहिँ प्रावौँ।

दाया करत जानि जन प्रापन, तब मैं ध्यान लगावौँ॥३॥

हाथ सर्वसौ प्रहै तुम्हारे, केतक मित मैं गावौँ।

जगजीवन काँ प्रास तुम्हारी, नैन दरस नित पावौँ॥३॥

॥ शब्द ६२ ॥

तुम्हरी गित कब्रु जानि न पाया।
जेइ जस वृक्षा तेइ तस सूक्षा, ते तैसइ गुन गाया।।१॥
करों ढिठाई कहीं विनय करि, सोहिं जस राह बताया।
जस मैं गहा लहा है लागो, चरन सरन तब पाया।।२॥
भटकत रहेउं अनेक जनम लहि, वह सुधि सा विसरायो।
टाया कोन्ह दास करि जानेहु, बड़े भाग तें आयो।॥३॥
दिये बताइ दिखाइ आपु कहँ, चरनन सीस नवाया।
जगजीवन कहँ आपन जानेहु, अब कर्म भर्म मिठायो॥४॥
॥ शब्द ६४॥

ग्रव सुनि लीजै विनय हमारी।
तुम प्रभु ग्रहहु प्रान तें प्यारे, ग्रीर न कीउ ग्रधिकारी॥१॥
केतेउ नारेहु केते उवारेहु, हम केतानि विचारी।
निक कोर ग्रीर हम देखहु, हाहूँ तुरत सुखारी॥२॥
सेस सहस-फिन मन सुमिरत हैं, सिव सत सुरति सुधारी।
सनक सनंदन करहिँ वंदना, गावहिँ वेदी चारी॥३॥

जल थल पवन भानु ससि गन महँ, काहुतेँ जाति न न्यारी । जगजीवन एइ चरन कमल तेँ, सूरति कबहुँ न ठारी ॥२॥

॥ शब्द ६५ ॥

साँई अब सुनि लीजे मोरी।

दाया करहु दास करि जानहु, करहु प्रीति दृढ़ डोरी ॥१॥

तुम्हरे हाथ नाथ सबही को, जानत से। सित मोरी।

जेहि करि चहहु नचावहु तेहि करि, निहँ केहु की बरजेारी॥२॥

ठग बठमार साह है। तुमिहँ, तुमहीँ करावत चोरी।

दाता दान पुन्न है। तुमहीँ, विद्या ज्ञान घनोरी॥३॥

सब महँ नाचत सबिहँ नचावत, करी कुसब्द निबेरी।

जगजीवन काँ किरपा करहू, निश्खत रहे छिब तेरी॥४॥

॥ शब्द् ६६॥

साँई तेरो कर कीन बखान ॥ टेक ॥
ज्ञान मेदं बेद तुमहीँ, श्रीर कवन केतान ।
बिस्नु तुव दरबार ठाढ़े, श्रज्ञा मन परमान ॥१॥
चहत श्राही होत सेाई, श्रवर होत न श्रान ।
सेस सुमिरहि सहस मुख तेँ, घरे संकर घ्यान ॥२॥
कर्म गति जो लिखि बिधाती, तिनहुँ नहिँ गति जान ।
जगजिवन रिब सिस नेगक्ष वारौँ, नाहिँ छिबिहिँ समान ॥३॥
॥ शन्द ६०॥

साधा जेहिँ छापन कै लीन्हा । छौगुन कर्म मिठायौ छिन महँ, भक्ति भेद तेहिँ दीन्हा ॥१॥ भजत सोई विसरावत नाहीँ, रहत चरन तेँ लोना।
ग्राहै प्रालप लप्यो तब ग्रायो, निर्मुन सूरित चीन्हा ॥२॥
वैठि रहा मन भा सुखबासी, ग्रानत पयान न कीन्हा।
ग्राम्मर भयो मर्राह ते नाहीँ, गुप्त मंत्र मत लीन्हा ॥३॥
सतगुरु सूरित निरिष्व निहारिह, जैमे जलहित मीना।
जगजीवन चकोर सिस देखत, पाय भाग तेँ तीन्हा ॥२॥

। शब्द ६⊏॥

साँईं जिनती सुनु मोरी। चरन ते छुटै न डोरी॥१॥
मैं अहीँ चरन की दासा। मेहि राखहु अपने पासा॥२॥
मैं अहीँ दासन दासा। मेहि सदा तुम्हारी आसा॥३॥
किरपा जब भई तुम्हारी। तब आपिन सुरति सँमारी॥४॥
तुम तिज अवर न जानौँ। किरपा ते नाम बखानौँ॥५॥
तब मैं कहीँ पुकारी। किरपा जब भई तुम्हारी॥६॥
सब तीरथ तुमहीं कीन्हा। हम साहेब तुम कहँ चीन्हा॥०॥
रहैँ सोवत जागत लागी। सो देहु इहै बर माँगी॥८॥
मन अनत कतहुँ निहँ घावै। चरनन ते सदा लब लावै॥६॥
जगजिवन चरन लपटाना। तुम मोहिं सिखाया ज्ञाना॥१०॥
॥ शब्द ६६॥

मन तुम भजी रामे राम । तार दीन्हो बहुत पतितन, उत्तमं ग्रस नाम ॥१॥ गह्यो जिन परतोत करिके, भयो तिन की काम । मिटे दुख संताप तिन के, भयो सुख ग्राराम ॥२॥ देखि सुख पर भूल ना ते, दीलतं धन धाम । ग्रहे सब यह भूठ ग्रासा, नाहिं ग्रावे काम ॥३॥ ही जँचे नीच होइ के, गगन है भल ग्राम । गजिवनदास निहार मूर्रात, चरन कर विसाम ॥२॥

मिराम रेट लागि जेहि, ग्राय मिले तेहि राम। गंजीवन तिन जनन के, सफल भये सब काम॥

學時必合

#### शिष्यों के नाम पत्र।

(१)

ाधा सीतल यह मन करहु। ख्रंतर भीतर साधे रहहु॥१॥
इति इहे दुइ अच्छर करहु। सतगुरु भेंट कीन्ह जो चहहु॥२॥
होघ तमा वह देहु विसारि। राखहु ख्रंतर डारि सँभारि॥३॥
मा तुनुक ते जाति बुमाय। कैसेहु भेंट होय नहिं जाय॥४॥
ने नोर बाहर नहिं आवै। बाहर आवै तो दरस न पावै॥५॥
सदा सुचित्त चित्त यह रहई। ख्रंतर बाहर कबहुँ न बहुई॥६॥
देवीदास देउँ उपदेस। त्यागहु मन ते सबै ख्रंदेस॥७॥
जगजीवन धरि ख्रंतर घ्यान। सीतल रहि कर भाषी ज्ञान ॥८॥

( ? )

भक्त देबीदास । मन राखहु चरन को ग्रास ॥१॥ वै कर्राहें सब ग्रीसान । तुम करते रहु दृढ़ घ्यान ॥२॥ मन नाहिं व्याकुल होहु । करि रहहु चरन सनेहु ॥३॥ ( 3 )

भक्त दूलनदास । रहु सदा नाम की आस ॥१॥ सन रहहु ख़ंतर लाय । सत सब्द कहीँ सुनाय ॥२॥ गगन कर मंडान । जहँ आहि ससि गन भान ॥३॥ तहँ ख़लख लखि पहिचान । सतगुरू छबि निरवान ॥४॥ जगजिवन कहै विचारि । गहि रहहु नान सँभारि ॥५॥

(8)

भक्त देवीदास । सन सदा चरन को ख्रास ॥१॥ सन ज्ञान ध्यान अनंद । किंट जाहिंगे भ्रम फंद ॥२॥ सदा सुख विसराम । चित थजत रहिये नाम ॥३॥ जगजीवन कहत है सोय । चित रहै चरन समीय ॥४॥

॥ दोहा ॥

सदा सहाई दास पर, सनहिँ विसारै नाहिँ । जगजोवन साँचो कहै, कवहूँ न्यारे नाहिँ ॥५॥

( ય )

भक्त देवीदास । मन नाम बसि विस्वास ॥१॥ मन करे गगन सुकाम । सत दरस तेँ सिंघ काम ॥२॥ गुरु चरन तेँ रहु लाग । तहँ भक्ति वर छे माँग ॥३॥ निरिष्टि है मतवार । मिटि जाय सब भम जार ॥४॥ ग्रमर जुग जुग होहु । रहु सगन करु न विछोहु॥॥॥ ॥ दोहा ॥

सत समरथ तेँ राखि मन, करिय जगत की काम। जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुःख विसराम ॥६॥

#### साखी

मैं तें गाफिल होहु नहिं , ससुिक के सुद्धि सँभार। जीने घर तेँ आयह , तहँ का करहु विचार ॥१॥ काहे भूल गइसि तैं, का तोहि काँ हित लाग। जवने पठवा कौल करि, तेहि कस दोन्हयो तयाग ॥२॥ भूलु फूलु सुख पर नहीं, ग्रयब हूँ होंहु सचेत । साँई पठवा तोहि काँ, लावो तेहि तेँ हेत ॥३॥ इहाँ तो कोऊ रहि नहीं, जो जो घरिहै देँह। श्रंत काल दुख पाइही, नाम तेँ करहु सनेह ॥२॥ तजु आसा सब भूँठ ही, सँग साथो नहि कोय। केंड केंह्र न उवारिही, जेहि पर होय से। होय ॥५॥ मार्राहें काटहिं बाटहीं, जानि मानि करु त्रास । छाँड़ि देहु गफिलाई, गहहु नाम की छास ॥६॥ जगजोवन गुरु सरनहीं, भ्रांतर धरि रहु ध्यान। श्रजपा जपु परतीत करि, करिहैं सब श्रीसान ॥७॥ सत्त नाम जप जीयरा, श्रीर वृथा करि जान। माया तिक निहँ भूलसी, समुभि पाछिला ज्ञान ॥८॥ कहँवाँ तेँ चिल ग्रायहू, कहाँ रहा ग्रस्थान । सी सुधि बिसरि गई तोहिं, अब कस भयसि हेवान ॥६॥ अवहूँ समुभि के देखु तैँ, तजु हंकार गुमान । यहि परिहरिक सब जाइ है, होइ ख़ंत नुकसान ॥१०॥

दीन लीन रहु निसु दिना, ग्रीर सर्वसी त्यागु।
ग्रांतर वासा किये रहु, महा हितु प्रोति तेँ लागु॥११॥
काया नगर सेाहावना, सुख तब हीँ पै होय।
रमत रहे तेहिँ भीतरे, दुख नहिँ व्यापे कीय॥१२॥
दिना चारि का पेखना, ग्रांत रहिंह कोउ नाहिँ।
जान वृथा मन ग्रापने, कोउ काहू कर नाहिँ॥१३॥
मृत मंडल कोउ थिर नहीँ, ग्रांवा सी चिल जाय।
गाफिल हैं फंदा पत्यो, जहँ तहँ गयो बिलाय॥१४॥
जिन केहु सुरति सँभारिया, ग्रजपा जिम भे संत।
न्यारे भवजल सर्वाहँ तेँ, सत्त सुकृति तेँ तंत॥१५॥
जगजीवन गहि चरन गुरु, ऐननक निरक्षि निहारि।
ऐसी जुगुती रहै जे, ठेहैँ ताहि उवारि॥१६॥

# शुद्धि पत्र

|                  | अञ्च पत्र  |                         |                    |
|------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| सका पंकी         |            |                         | •                  |
|                  | 7          | श्रयुद्ध                |                    |
|                  | <b>ર</b>   | पि                      | श्रद               |
| 1                | £          | ला <b>न</b> त           | पिघ                |
| 2                | १ <b>१</b> | त्यात<br>त्रियौ         | लागत               |
| <b>१</b> १       | 11         | श्रत                    | जि <b>यो</b>       |
| <b>?</b> ?       | ₹0         | शन्द २=                 | श्रंत              |
| १२               | ň<br>′o    | श्रंतर ध्यान            |                    |
| <b>१</b> ६       | 8          | में                     | श्रीतर ••          |
| २०               | હ          | कोरा                    | Ħ*                 |
| २८               | ३          | ठिन                     | कीरा               |
|                  | છે         | <b>इ</b> ढ़             | ठिन †              |
| 20               | १२         | जगजीवन                  | द्गढ़              |
| <b>₹</b> २       | 2          | <b>ट्ट</b> न            | जगजिवन             |
| <b>३</b> १<br>३७ | 2          | विनती                   | ह्रद               |
| રહ<br>ક્ષ્ક      | ₹७         | भूल                     | विनती              |
| 80<br>28         | १२         | श्रपना                  | मूल                |
| 33               | 8          | गगनहि                   | श्रापना            |
|                  | र्प्र      | घटा                     | गगनहिँ             |
|                  | २१         | गागारि                  | <u>घंटा</u>        |
|                  | ₹.         | दीप                     | गागरि              |
|                  | नोट        | मसताना                  | दीप                |
|                  | <b>१</b> ६ | सुगंधा                  | मसतान<br>कर्म      |
| १७               |            | धर्म<br><del>ि</del> -२ | खुगंधि<br>धर्म     |
| <b>{</b> 5       |            | मिटी<br>कोन्ट <b>ँ</b>  | मिटी<br>मिटी       |
| 38               |            | डोलहिँ<br>सीतल          | गेलिह              |
| २०               |            | ्रातल<br>ह              | सीत्र <sub>ल</sub> |
|                  | Ę          | नगर के                  | सीतल<br>हैं        |
|                  | <b>१</b> २ | सुधि लेहि               | नगर के             |
| <b>१</b> ६       |            | <del>खर</del> ित        | छुचि सव लेहि       |
|                  | • •        | निस्तो                  | <b>खमा</b> त       |
|                  |            | •                       | निरती              |
|                  |            |                         |                    |

#### ( **২ )** স্থায়ত্ত

| सफ़ा<br>६० | पंक्ति<br>१<br>११       | त्रशुद्ध<br>गावहि<br>तुम्ह ते | ग्रुद<br>गावहिँ<br>तुम्ह् ते |
|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ६२<br>"    | हेडिंग                  | <b>हिँ</b> होला               | हिँ <b>हो</b> ला<br>पेंग     |
| 83         | દ                       | र्पेग<br>भुलाड                | <b>भु</b> लाउ                |
| ६७         | १०<br>६                 | नाद्यि                        | नाहिँ                        |
| ६६         | રક                      | यद्ध<br>गंवाये                | यहु<br>गँवाये                |
| ७२         | 3                       | गवाय<br>गद्या                 | गद्यो                        |
| ;;         | <b>११</b><br><b>१</b> ⊏ | गहा<br>खेंची                  | र्षेची                       |
| "<br>?Ā    | "                       | भकासारी                       | भकाभारी                      |
| ≖₹         | १०                      | जगजीवन                        | जगजीवम                       |
| Ξ,         |                         | करी                           | करी                          |
| ᄣᆚ         |                         | शब्द ६                        | श्रन्व् ४                    |
| ##<br>##   | 2 <i>§</i>              | मृरख                          | मूरख                         |
| £4         | १                       | सारद                          | सारदा                        |
| 33         | દ્                      | ट्ट <b>िट</b>                 | द्वष्टि                      |
| १०४        | १४                      | श्रंतर                        | श्रंतर ध्यान                 |
| १०६        | १=                      | नहि                           | नहि                          |
| १०७        | <b>११</b>               | बृसो<br>विन                   | वूसी<br>विन,                 |
| "          | ११                      |                               |                              |
| १११        | "                       | श्रभीमानी                     | श्रिभमानी                    |
| ११२        | नोट                     | न टूटे                        | † न टूटे                     |
| ११६        | 3                       | श्रासान                       | श्चासन<br>०४                 |
| १२६        | <b>ર</b>                | ते                            | ते                           |
| 19         | Ã                       | हों                           | हो                           |

## बेलवेडियर प्रेंस, कटरा, प्रयाग की पुस्तकें

## संतवानी पुस्तकमाला

### [ इर महात्मा का जीवन-चरित्र उनकी बानी के आदि में दिया है ]

| कबीर साहिब का बीजक                              |                  | •••     | H1)         |
|-------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| •                                               | •••              | •••     | <b>?=</b> ) |
| कबार साहिब का साखी-संप्रह                       |                  | ***     | _           |
| कबीर साहिब की शब्दावली, पहला भाग                | ***              | •••     | m)          |
| क्वीर साहिब की शब्दावली, दूसरा भाग              | ***              | ***     | m)          |
| कबीर साहिब की शब्दावली, तीसरा भाग               | ***              | ***     | (=)         |
| कवोर साहिब की शम्दावली, चौथा भाग                | ***              | ***     | 5)          |
| कबीर साहिय की ज्ञान गुदड़ी,रेखते और भू          | त्तने "          | •••     | 1=)         |
| क्बीर साहिद की अखरावती                          | •••              | ***     | =)          |
| घनो घरमदास जी की शब्दावली                       | •••              | •••     | 11-)        |
| तुतसो साहिब ( हायरस वाले ) की शब्दाव            | ली भाग १         | ***     | <b>₹</b> =) |
| त्त्रती सा <b>हिव द्</b> सरा भाग पद्मसागर श्रंथ | सहित             | ***     | ₹=)         |
| ससी साहिय का रत्नसागर                           | ***              | • • • • | ११-)        |
| ,बसी साहिव का घट रामायण पहला भा                 | n                | •••     | १॥)         |
| लसी सा <b>हिव का घट रामायण दूसरा भा</b> ग       | 7                |         | <b>ર</b> ા) |
| पुरु नानक की प्राण-संगली दूसरा भाग              | ***              | •••     | १॥)         |
| शद् दयात की बानी माग १ "साजी"                   | •••              | ***     | 811)        |
| वाद् वयाल की वानी भाग २ "शब्द्"                 | •••              | •••     | <b>(1)</b>  |
| द्वन्दर विसास                                   | ***              | ***     | <b>१</b> -) |
| पतद्भ साहिव भाग १—कुंड तियाँ                    | ***              | ***     | uı)         |
| पलदू साहिव भाग २—रेक्ते, अलने, अरिह             | त, कवित्त, सवैया | •••     | m)          |
| पतद्व साहिव माग ३—भजन और साविव                  | ĭ                | •••     | m)          |
| जगजीवन साहिव की बानी, पहला भाग                  |                  |         | 111-)       |
| अगजावन सााह्य को बानी दखरा भाग                  | 100              | •••     | 111-)       |
| रूबन दास जी की बानी,                            | •••              | ***     | I)H         |

| चरनदास जी की घानी, पहला भाग                                 | •••       | •••          | 111-)             |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| खरनदास जी की पानी, पूसरा भाग                                | •••       | •••          | 111)              |
| गरोयदास जी की पानी                                          | •••       | •••          | 81-1              |
| रैदास जी की यानी                                            | •••       | ***          | II)               |
| दरिया साहिष (विहार) का दरिया सागर                           | ••        | •••          | <b> </b> ≡)       |
| दरिया साहिष के चुने हुए पद और साखी                          | ••        |              | 1-)               |
| दरिया साहिव (माड़वाड़ वाले) की वानी                         | • •       | •••          | (三)               |
| भीषा साहिय की शन्दावली                                      |           | ••           | 11=)11            |
| गुलाल साहिय की धानी                                         | ••        | ***          | 111=)             |
| याया मलूद्धदाख जी की वानी                                   | ••        | ***          | 1)11              |
| गुसाई तुलसीदास जी की पारहमासी                               | •         | ***          | -)                |
| यारी साहिव की रत्नावली                                      | •••       | •••          | =)                |
| बुह्मा साहिय फा शब्दसार                                     | •••       | •••          | 1)                |
| केशवदास जी की श्रमींघूँट                                    | •         | ***          | -)11              |
| धरनी दास जी की वानी                                         | ••        | ••           | (=)               |
| मीरावाई की शुष्वाचली                                        | ••        | ••           | 11=)              |
| सहजो चाई का सहज-प्रकाश                                      | ••        | •••          | <b>1</b> ∉)11     |
| दया चाई की यानी                                             | ••        |              | 1)                |
| लंतयानी लग्नह, भाग १ (साखी) [ प्रत्येक महात्माओं के संचिप्त |           |              |                   |
| जीवन चरित्र सद्दित ]                                        | ***       | •••          | १॥)               |
| तंतवानो सम्रद्द, भाग २ (शब्द) [पेसे माहात                   | मार्झी के | संचिप्त जीवन |                   |
| चरित्र सिंदत जो भाग १ में नहीं हैं]                         | •••       | •••          | १॥)               |
|                                                             |           |              | <b>কুল ই</b> ই॥≥) |
| काहिल्या याई                                                |           |              |                   |
| Company of the Company                                      |           |              | <b>E)</b>         |

दाम में डाक मद्दम्ल च रिजस्टरी शामिल नहीं है वह इसके ऊपर लिया

मिलने का पता-

सैनेजर, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ।

#### हिन्दी-पुस्तकसाला

नवकुसुम भाग १ ) इन दोनों भागों में छोटी छोटी रोचक शिचापद कहानियाँ नवकुसुम भाग २ ( संप्रहित हैं। मृत्य पहला भाग ॥) दूसरा भाग ॥) सचित्र विनय पत्रिका—बड़े बड़े हफ़ीं में मूल श्रीर सविस्तार टोका है। सुन्दर जिल्द तथा ३ चित्र गुसाई' जी का भिन्न भिन्न स्वस्था के हैं मूलप खिल्द ३। करणा देवी-यह सामयिक उपन्यास बड़ा मनमोहक श्रीर शिचाप्रद है। हित्रवी की मुल्य ॥=। भवश्य पढ़ना चाहिए। हिमी-कवितावली — छोटी छोटी सरल बालोपयोगी कविताओं का संग्रह है। मूरूप -) सचित्र हिन्दी महाभारत - कई रंगीन मनमेाहक चित्र तथा छरल हिन्दी में महाभारत की सम्पूर्ण कथा है। सजिल्द दाम ३) <u>णीता</u>—(पाकेट पडिशान) श्लोक और उनका सरल हिन्दी में अनुवाद है। अन्त में गृढ़ शब्दें का काश भी है। सुण्द्र जिल्द मूल्य ॥=) उत्तर भुव की मयानक यात्रा—इस उपन्यास की पढ़ कर देखिये। कैसी अच्छी सैर है। बार बार पढ़ने का ही जी चाहेगा। सृत्य ॥) सिदि-यथा नाम तथा गुणः। अपने अनमील जीवन की सुधारिये। मृल्य ॥) महारानी शशिप्रमा देवी—एक विचित्र जास्सी शिक्षादायक उपन्यास मूल्य १।) सिवत्र द्रौपदी—इसमें देवी द्रौपदी के जीवन चरित्र का सिचत्र घर्णन है। मूल्य ॥।) कर्मफल—यह सामाजिक उपन्यास बड़ा शिकापद श्रीर रोचक है। मुल्य ॥।) <u>इःस का मीठा फल—इस पुस्तक के नाम ही से खमभ लीजिये।</u> मुल्य ॥=) लोक संप्रह मथवा संतति विद्वान—इसे कोक शास्त्रों का दादा जानिए। यृल्य ॥=) हिन्दी साहित्य प्रदीप—कक्षा ५ व ६ के लिए उपयोगी है (सचित्र) मृत्य ॥=) कार्य निर्णय—दास कवि का बनाया हुआ टीका-टिप्पणी सहित मूल्य १।) समनाऽक्जिलि माग १ – हिन्दू धर्म सम्बन्धी अपूर्व श्रौर श्रत्यन्त गामदायक पुस्तक है। इसके बेलक मिश्रवन्धु महोद्य हैं। सजिस्द मूल्य ॥=) समने।ऽजलि भाग २ काम्यालीचना सजिल्द् ॥=) सुमनोऽजलि भाग ३ डपदेश कुसुमावली मुल्य ॥=) ( बपरोक तीनों भाग इकट्ठे सुन्दर सुनहरी जिल्द बँधी है ) मुल्य २) सचित्र रामचरितमानस-यह असली रामायण बड़े हरकों में टीका सहित है। भाषा बड़ी सरत भीर वातित्व पूर्ण है। इस रामायण में २० छुन्दर चित्र, मानस-पिंगल सौर गोसाई जो की बुस्तूत जीवनी है। पृष्ठ संस्था १२००, चिकना कागृज़

मृहय क्षेवल ६॥)। इसी असली रामायण का एक सस्ता संस्करण ११ बहुरंगा भौर & रंगीन यानी कुल २० सुन्दर चित्र सहित और सजिल्द १२०० पृर्धों का मुल्य ४॥)। प्रत्येक फांड अलग अलग भी मिल सकते हैं और इनके काग़ज़ चमदा हैं। प्रेम-तपस्या -एक सामाजिक उपन्यास (प्रेम का खच्चा उदाहरण) मूल्य ॥) लोक परलोक हितकारी—इसमें कुल महात्माझों के उत्तम उपदेशों का संग्रह किया ग्वा है। पद्धिये और अनमोल जीवन को सुधारिये। मूख्य ॥=) विनय केाश - विनयपत्रिका के सम्पूर्ण शन्दों का श्रकारादि कम से संप्रह करके विस्तार से श्रर्थ है। यह मानस-केाश का भी काम देगा। ह्नुमान पाहुक-प्रति दिन पाठ करने के याग्य, मोटे अन्तरों में शुद्ध छुपी है। मूल्ब 🗇 मुलसी ग्रन्यावली—रामायण के अतिरिक्त तुलसीदास जी के भ्रम्य ग्यारहीं ग्रम्थ ग्रकता पूर्वक माटे मोटे वड़े श्रक्षरों में छुपे हैं और पाद टिप्पणी में कठिन श्रम्दों के अर्थ दिये हैं। सचित्र व सजिल्द् मूल्य ४) कविच रामायण-पं० रामगुलाम जी दिवेदी कृत पाद टिप्पणी में कठिन शब्दों के अर्थ सहित छुपी है। मृल्य 🕫) नरेन्द्र-भूपण — एक सचित्र सजिल्द उत्तम मौलिक जास्सी उपन्यास है। सदेद-यह एक मौलिक क्षांतकारी नया उपन्यास है। विना जिल्द् ॥) सजिल्द १) चित्रमाला भाग १–सुन्यर मनेाहर १२ रंगीन चित्रों का सग्रह तथा परिचय है। मृ्ल्य ॥) चित्रमाला भाग २—सुन्दर मनेाहर १२ रगीन चित्रों का संप्रह है। मूल्य ॥) चित्रमाला भाग ३-- सुन्दर मनोहर १२ रंगीन चित्रों का लंब्रह है मुल्य १) चित्रमाला भाग ४—१२ रंगीन सुंद्र चित्र तथा चित्र-परिचय है मुल्य १) गुरका रामायण-यह असली तुलसीकृत रामायण अत्यन्त शुक्रता पूर्वक छोटे रूप में है। पृष्ठ संख्या लगमग ४५० के है। इसमें अवि सुन्दर = बहुरंगे भीर ५ रंगीन चित्र हैं। तेरहो चित्र अत्यन्त भावपूर्ण और मनमोहक हैं। रामाबण वेमियों के लिये यह रामायण अपूर्व और लाभदायक है। जिल्द बहुत सुन्दर श्रीर मजपूत तथा सुनहरी है। मुल्य केवल लागत मात्र १॥) घाँचा गुरू की कया -इस देश में घाँघा गुरु की हास्यपूर्ण कहानियाँ बड़ी ही प्रचितत हैं। उन्हों का यह संब्रह है। शिका लीजिए श्रौर ख़ूब हॅसिए।

क्षोर दिलचस्प है। दाम ॥) दिम्दी सादित्य सुमन-हाम (1)

गत्प पुरपाञ्चलि — इसमें यड़ी उमदा उमदा गल्पों का संप्रह है। पुस्तक सचित्र

i)

| भ्रोरं गायत्री—यह उपम्यास सब प्रकार की घरेल् शिवा देगा स्रो        | र रोजानी             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| हार में आने वाली बातें वतावेगा। अवश्य पढ़िये। जी ख़ूव लगेगा        | । हाम ॥)             |
| ो राज्य क्राँति का इतिहास                                          | मृत्य ।=)            |
|                                                                    | मूहय ॥ <b>-</b> )॥   |
|                                                                    | -                    |
| गहित्य रत्न—(७ वीं कच्चा के लिए)                                   | मृल्य II)            |
| गहित्व भूषण्—तोसरी और चौथी कत्ता के लिए।                           | मूल्य 🗁)             |
| ाचा भाग १—वालकों के लिए बड़े बड़े हफ़ों में सचित्र रंगीन चि        |                      |
| हेत है। इसमें शिन्। भरी पड़ी है।                                   | मूल्य।)              |
| ाक्षा भाग २—उसी का दूसरा भाग है। यह भी सचित्र और छुन्दर            | छपो है। (-)          |
| ाचा भाग ३—यह ती सरा भाग तो पहले दोनों भागों से सुन्दर है           | र्श्वीर फिर          |
| चेत्र छुपा भी है। लड़के लोट पोट हो जायँगे।                         | मूल्य ॥)             |
| की सती स्त्रियाँ - हम। री सती स्त्रियों की संसार में वड़ी महिम     | । है । <b>इस</b> में |
| स्ती स्त्रयों का जीवन चरित्र है। श्रीर कई रंग विरंगे चित्र है। पुस | तक सचित्र            |
| फ़ सुथरी है।                                                       | मूल्य १)             |
| याल विहार — लड़कों के लायक सचित्र पद्यों में छपी है                | दाम =)               |
| बालक—यह सचित्र पुस्तक वीर वालक इलावंत और वसुवाहन के                | जीवन का              |
| ांत है। पुस्तक बड़ी सुम्दर शिदा दायक श्रीर सरल है।                 | दाम 🗈)               |
| [यन्तो (सचित्र)                                                    | दाम।।–)              |
| रेपाम—प्रेम सम्बन्धो अनूठा उपन्यास                                 | दाम ॥)               |
| को लड़ाई—गत यूरोवीय महायुद्ध का रोमांचकारी वृत्तांत                | दाम। 🗥               |
| िचत्र (नाटक)—सचित्र भाज कल के समाज के कुप्रथाओं का जीत             | 1.                   |
|                                                                    | वत्र वाम ॥)          |
| ात्र चौहान ( ऐतिहासिक नाटक ) ६ रंगीन और २ वहुरंगे कुल मा           | चित्र                |
| [। नाटक रंग मंच पर खेलने योग्य है। पढ़ने में जी ख़ूब लगने के भार   |                      |
| गपूर्व वीरता की शिद्धा भी मिलती है।                                | <b>(1)</b>           |
| सीता सीता जी के अपूर्व चरित्रों का सरल हिन्दी में बुचांत।          | 11=)                 |
| के धीर पुरुष-प्रत्येक भारतीय बीर पुरुषों की जीवनी यहें रोचक        | हंग                  |
| से बिजी हैं। पुस्तक पढ़ कर प्रत्येक भारतीय वीर वन सकता है।         | <b>ξi)</b>           |
| पहलाद (नाटक)                                                       | 1=1                  |
| गुप्त (नाटक)                                                       | り                    |
| रामायण ( सरल हिन्दों में रामायण की पूरी कथा )                      | ij                   |
| मिलने का पता—                                                      |                      |

मैनेजर, बेलबेडियर प्रेस, प्रयाग ।